ऋषिः भरद्वाजः बार्हस्पत्यः छन्दः त्रिष्ट्रप् देवता अग्निः त्वं ह्यंग्रे प्रथमो मनोतास्या धियो अभीवो दस्म होता त्वं सीं वृषन्नकृणोर्दुष्टरीतु सहो विश्वसम् सहसे सहध्ये 11 अधा होता न्यंसीदो यजीयानिळस्पद इषयुत्रीड्यः सन् तं त्वा नरः प्रथमं देवयन्तो महो राये चितयन्तो अन् ग्मन् | 2 | वृतेव यन्तं बहुभिर्वस्व्यै३स्त्वे रुपिं जागृवांसो अनु ग्मन् रुशन्तमृग्निं देश्वतं बृहन्तं वृपावन्तं विश्वहा दीद्वांसम् | 3 | पदं देवस्य नर्मसा व्यन्तः श्रवस्यवः श्रवं आपन्नमृक्तम् नामानि चिद् दिधरे युज्ञियानि भुद्रायां ते रणयन्तु संदेष्टौ | 4 | त्वां वर्धन्ति क्षितयः पृथिव्यां त्वां रायं उभयासो जनानाम् त्वं त्राता तरणे चेत्यों भूः पिता माता सदुमिन्मानुषाणाम् | 5 | सुपूर्येण्यः स प्रियो विक्ष्वरंग्निर्होता मुन्द्रो नि षेसादा यजीयान् तं त्वां व्यं दम् आ दींदिवांसमुपं ज्ञुबाधो नर्मसा सदेम | 6 | तं त्वा वयं सुध्यो३ नव्यमग्ने सुम्नायवं ईमहे देव्यन्तः त्वं विशो अनयो दीद्यांनो दिवो अग्ने बृहुता रोचुनेन | 7 | विशां कुविं विश्पतिं शश्वेतीनां नितोशनं वृष्भं चेर्षणीनाम् प्रेतीषणिमिषयेन्तं पावकं राजेन्तमिग्नं येजतं रेयीणाम् | 8 | सो अंग्र ईजे शशमे च मर्तो यस्त आनेट समिधी हव्यदीतिम् य आहेतिं परि वेदा नमोभिर्विश्वेत्स वामा देधते त्वोतीः || 9 || अस्मा उ ते महि महे विधेम नमोभिरग्ने सुमिधोत हुव्यैः वेदी सूनो सहसो गुीभिरुक्थैरा ते भुद्रायां सुमृतौ येतेम | 10 | आ यस्ततन्थ रोदसी वि भासा श्रवोभिश्च श्रवस्यश्स्तरुत्रः बृहद्भिवांजैः स्थविरेभिरस्मे रेवद्भिरग्ने वित्रं वि भाहि 111 नृवद्वसा सद्मिद्धेह्यस्मे भूरि तोकाय तनयाय पृश्वः पूर्वीरिषों बृहुतीरारेअघा अस्मे भुद्रा सौश्रवसानि सन्तु 12 | पुरूण्यंग्ने पुरुधा त्वाया वसूनि राजन्वसुता ते अश्याम् पुरूणि हि त्वे पुरुवार सन्त्यग्ने वसु विधते राजिन् त्वे | 13 |

। इति चतुर्थाष्टके चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः

## (पञ्चमोऽध्यायः ∥ वर्गाः 1-30)

| (11)            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (म.6, अनु.1)                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ऋषिः १          | भरद्वाजः बार्हस्पत्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | छन्दः अनुष्टुप् 1-10, शकरी 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | देवता अग्निः                                                 |
| त्वं हि १       | क्षेतंवुद्यशोऽग्ने मित्रो न                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | पत्यसे । त्वं विचर्षणे श्रवो वसो पुर्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ष्टें न पुष्यसि ॥ 1 ॥                                        |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ~                                                            |
| सुजोषेर         | त्वा दिवो नरो युज्ञस्य र                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u> ~                                     </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                                            |
|                 | ते<br>ते सुदानेवे धिया मर्तः                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | · · ·                                                        |
|                 | <u> =</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |
|                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | छुक्र आतेतः। सू <u>रो</u> न हि द्युता त्वं कृपा प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • ,                                                          |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ु<br>नो अतिथिः । रण्वः पुरीव जूर्यः सूनुर्न त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |
|                 | हे द्रोणे अज्यसेऽग्ने वाज                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ľ                                                            |
| परिज्मेव        | । स्वधा गयोऽत्यो न ह्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ार्यः शिश <del>ु</del> ः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8                                                            |
| त्वं त्या       | चिदच्युताग्ने पशुर्न यव                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                            |
| धामा ह          | यत् ते <sup>ँ</sup> अज <u>र</u> वना वृश                                                                                                                                                                                                                                                                                               | धन्ति शिक्रसः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9                                                            |
|                 | ध्वरीयतामग्ने होता दमें                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                            |
| स्मृधों :       | विश्पते कृणु जुषस्व <sup>†</sup> हुव                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <del>त्र्यमिङ्गरः</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10                                                           |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ो वोर्चः सुमृतिं रोदस्योः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                            |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | सा तरेम ॥ 11 ॥                                               |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -<br>द्वेषो अंहांसि दुरिता तरेम् ता तरेम् तवार्व<br><b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | सा तरेम ॥ 11 ॥<br>(म.6, अनु.1)                               |
| वीहि स् <u></u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | द्वेषो अंहांसि दुरिता तरेम ता तरेम तवावे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |
| वीहि स् <u></u> | वस्ति सुक्षिति दिवो नॄनि<br>भरद्वाजः बार्हस्पत्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                     | द्वेषो अंहांसि दु <u>रि</u> ता तरेम् ता तरेम् तवावे<br><b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (म.6, अनु.1)                                                 |
| वीहि स् <u></u> | वस्ति सुक्षिति दिवो नॄनि<br>मरद्वाजः बार्हस्पत्यः<br>अग्रे स क्षेषदत्पा ऋत                                                                                                                                                                                                                                                            | द्धेषो अंहांसि दुरिता तरेम् ता तरेम् तवावे<br>3<br>छन्दः त्रिष्टुप्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (म.6, अनु.1)                                                 |
| वीहि स् <u></u> | व्यस्ति सुक्षिति दिवो नृनि<br>भरद्वाजः बार्हस्पत्यः<br>अग्ने स क्षेषदत्पा ऋत<br>यं त्वं मित्रेण वर्रुणः                                                                                                                                                                                                                               | द्वेषो अंहांसि दुरिता तरेम् ता तरेम् तवावे<br>3<br>छन्दः त्रिष्टुप्<br>तेजा उरु ज्योतिर्नशते देवयुष्टे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (म.6, अनु.1)<br>देवता अग्निः<br>                             |
| वीहि स् <u></u> | वस्ति सुक्षिति दिवो नृनि<br>भरद्वाजः बार्हस्पत्यः<br>अग्ने स क्षेषदत्पा ऋत<br>यं त्वं मित्रेण वर्रुणः<br>ईजे युज्ञेभिः शश्मे श                                                                                                                                                                                                        | द्वेषो अंहांसि दुरिता तरेम ता तरेम तवावे<br>3<br>छन्दः त्रिष्टुप्<br>तेजा उरु ज्योतिर्नशते देवयुष्टे<br>स्जोषा देव पासि त्यजेसा मर्तमंहीः                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (म.6, अनु.1)<br>देवता अग्निः<br>                             |
| वीहि स् <u></u> | म्हितं सुक्षितिं दिवो नॄनि<br>मरद्वाजः बार्हस्पत्यः<br>अग्ने स क्षेषदत्पा ऋत्<br>यं त्वं मित्रेण वर्रुणः<br>ईजे युज्ञेभिः शशुमे श<br>एवा चुन तं युशसाम                                                                                                                                                                                | द्वेषो अंहांसि दुरिता तरेम् ता तरेम् तवावे<br>3<br>छन्दः त्रिष्टुप्<br>तेजा उरु ज्योतिर्नशते देवयुष्टे<br>सजोषा देव पासि त्यजेसा मर्तमंहेः<br>मिभिर्ऋधद्वीरायाग्नये ददाश                                                                                                                                                                                                                                                               | (म.6, अनु.1)<br>देवता अग्निः<br> <br>  1   <br>  1           |
| वीहि स् <u></u> | म्हितं सुक्षिति दिवो नृनि<br>सरद्वाजः बार्हस्पत्यः<br>अग्ने स क्षेषदत्पा ऋत्<br>यं त्वं मित्रेण वर्रुणः<br>ईजे यज्ञेभिः शश्मे श<br>एवा चुन तं यशसाम<br>सूरो न यस्य दश्तिरी                                                                                                                                                            | द्वेषो अंहांसि दुरिता तरेम् ता तरेम् तवावे<br>3<br>छन्दः त्रिष्टुप्<br>तेजा उरु ज्योतिर्नशते देवयुष्टे<br>सजोषा देव पासि त्यजसा मर्तमंहेः<br>मिर्भिर्ऋधद्वीरायाग्नये ददाश<br>जुष्टिर्नांहो मर्तं नशते न प्रदेप्तिः<br>रेपा भीमा यदेति शुचतस्त आ धीः                                                                                                                                                                                    | (म.6, अनु.1)<br>देवता अग्निः<br> <br>  1   <br>  1           |
| वीहि स् <u></u> | वस्ति सुक्षिति दिवो नृनि<br>सरद्वाजः बार्हस्पत्यः<br>अग्ने स क्षेषदत्पा ऋत्<br>यं त्वं मित्रेण वर्रुणः<br>ईजे यज्ञेभिः शश्मे श<br>एवा चन तं यशसाम्<br>सूरो न यस्य दश्तिर्रे<br>हेषस्वतः शुरुधो नाय                                                                                                                                    | द्वेषो अंहांसि दुरिता तरेम् ता तरेम् तवावे<br>3<br>छन्दः त्रिष्टुप्<br>तेजा उरु ज्योतिर्नशते देवयुष्टे<br>स्जोषा देव पासि त्यजसा मर्तमंहेः<br>मीभिर्ऋधद्वौरायाग्नये ददाश<br>जुष्टिर्नांहो मर्तं नशते न प्रदेशिः                                                                                                                                                                                                                        | (म.6, अनु.1)<br>देवता अग्निः<br> <br>  1   <br>  2   <br>    |
| वीहि स् <u></u> | वस्ति सुक्षिति दिवो नृनि<br>सरद्वाजः बार्हस्पत्यः<br>अग्ने स क्षेषदत्पा ऋत्<br>यं त्वं मित्रेण वर्रुणः<br>ईजे यज्ञेभिः शश्मे श<br>एवा चन तं यशसाम्<br>सूरो न यस्य दश्तिर्रे<br>हेषस्वतः शुरुधो नायः<br>तिग्मं चिदेम् महि वप                                                                                                           | द्वेषो अंहांसि दुरिता तरेम् ता तरेम् तवावे<br>3<br>छन्दः त्रिष्टुप्<br>तेजा उरु ज्योतिर्नशते देवयुष्टे<br>स्जोषा देव पासि त्यजसा मर्तमंहेः<br>मिंभिर्ऋधद्वीरायाग्नये ददाश<br>जुष्टिर्नांहो मर्तं नशते न प्रदेष्तिः<br>रेपा भीमा यदेति शुचतस्त आ धीः<br>मक्तोः कुत्री चिद्रण्वो वस्तिवीनेजाः                                                                                                                                            | (म.6, अनु.1)<br>देवता अग्निः<br> <br>  1   <br>  2   <br>    |
| वीहि स् <u></u> | वस्ति सुक्षिति दिवो नृनि<br>सरद्वाजः बार्हस्पत्यः<br>अग्ने स क्षेषदत्पा ऋत्<br>यं त्वं मित्रेण वर्रुणः<br>ईजे युज्ञेभिः शश्मे श<br>एवा चन तं युशसाम्<br>सूरो न यस्य दश्तिर्रे<br>हेषस्वतः शुरुधो नायः<br>तिग्मं चिदेम् मिट्ट वप<br>विजेहेमानः परुशुर्न जि                                                                             | द्वेषो अंहांसि दुरिता तरेम् ता तरेम् तवावे<br>3<br>छन्दः त्रिष्टुप्<br>तेजा उरु ज्योतिर्नशते देवयुष्टें<br>स्जोषा देव पासि त्यर्जसा मर्तमंहीः<br>मिंभिर्ऋधद्वीरायाग्नयें ददाश<br>र्जुष्टिर्नांहो मर्तं नशते न प्रदिप्तः<br>रेपा भीमा यदेति शुचतस्त आ धीः<br>मक्तोः कुत्री चिद्रण्वो वस्तिवीनेजाः<br>रे अस्य भसदश्वो न यमसान आसा                                                                                                        | (म.6, अनु.1)<br>देवता अग्निः<br> <br>  1   <br>  2   <br>  3 |
| वीहि स् <u></u> | वस्ति सुक्षिति दिवो नृनि<br>सरद्वाजः बार्हस्पत्यः<br>अग्ने स क्षेषदत्पा ऋत्<br>यं त्वं मित्रेण वर्रुणः<br>ईजे युज्ञेभिः शश्मे श<br>एवा चन तं युशसाम्<br>सूरो न यस्य दश्तिर्दे<br>हेषस्वतः शुरुधो नायः<br>तिग्मं चिदेम् मिट्ट वप<br>विजेहेमानः पर्शुर्न जि<br>स इदस्तेव प्रति धार्दा                                                   | द्वेषो अंहांसि दुरिता तरेम् ता तरेम् तवावे<br>3<br>छन्दः त्रिष्टुप्<br>तेजा उरु ज्योतिर्नशते देवयुष्टे<br>स्जोषा देव पासि त्यर्जसा मर्तमंहेः<br>मीभिर्ऋधद्वीरायाग्नये ददाश<br>जुष्टिर्नांहो मर्तं नशते न प्रदेष्तिः<br>रेपा भीमा यदेति शुचतस्त आ धीः<br>मक्तोः कुत्री चिद्रण्वो वस्तिवीनेजाः<br>ते अस्य भस्दश्वो न यमसान आसा<br>नह्वां द्वविन द्रीवयित दारु धक्षीत्                                                                    | (म.6, अनु.1)<br>देवता अग्निः<br> <br>  1   <br>  2   <br>  3 |
| वीहि स् <u></u> | वस्ति सुक्षिति दिवो नृनि<br>सरद्वाजः बार्हस्पत्यः<br>अग्ने स क्षेषदत्पा ऋत्<br>यं त्वं मित्रेण वर्रुणः<br>ईजे युज्ञेभिः शश्मे श<br>एवा चन तं युशसाम्<br>सूरो न यस्य दश्तिर्दे<br>हेषस्वतः शुरुधो नायः<br>तिग्मं चिदेम् मिट्ट वप<br>विजेहेमानः पर्शुर्न जि<br>स इदस्तेव प्रति धार्दा<br>चित्रभ्रंजितरर्तियों अ                         | द्वेषो अंहांसि दुरिता तरेम् ता तरेम् तवावे<br>3<br>छन्दः त्रिष्टुप्<br>तेजा उरु ज्योतिर्नशते देवयुष्टें<br>स्जोषा देव पासि त्यर्जसा मर्तमंहेः<br>मिंभिर्ऋधद्वौरायाग्नयें ददाश<br>रुष्टिर्नांहो मर्तं नशते न प्रदेष्तिः<br>रेपा भीमा यदेति शुचतस्त आ धीः<br>मक्तोः कुत्रो चिद्रण्वो वस्तिर्विनेजाः<br>ते अस्य भस्दश्वो न यमसान आसा<br>नहां द्वविन द्रीवयित दारु धक्षेत्<br>सेष्यञ्छिशीत तेजोऽयसो न धारीम्                               | (म.6, अनु.1)                                                 |
| वीहि स् <u></u> | वस्ति सुक्षिति दिवो नृनि<br>सरद्वाजः बार्हस्पत्यः<br>अग्ने स क्षेषदत्पा ऋत्<br>यं त्वं मित्रेण वर्रुणः<br>ईजे युज्ञेभिः शश्मे श<br>एवा चन तं युशसाम्<br>सूरो न यस्य दश्तिर्दे<br>हेषस्वतः शुरुधो नायः<br>तिग्मं चिदेम् मिट्ट वप<br>विजेहेमानः पर्शुनं जि<br>स इदस्तेव प्रति धार्दा<br>चित्रभ्रंजितरर्तियों अः<br>स ईं रेभो न प्रति वर | द्वेषो अंहांसि दुरिता तरेम् ता तरेम् तवावे<br>3<br>छन्दः त्रिष्टुप्<br>तेजा उरु ज्योतिर्नशते देवयुष्टे<br>स्जोषा देव पासि त्यर्जसा मर्तमंहेः<br>मिंभिर्ऋधद्वीरायाग्नये ददाश<br>रुष्टिर्नांहो मर्तं नशते न प्रदेष्तिः<br>रेपा भीमा यदेति शुचतस्त आ धीः<br>मक्तोः कुत्री चिद्रण्वो वस्तिवीनेजाः<br>ते अस्य भसदश्वो न यमसान आसा<br>नहां द्वविन द्रीवयित दारु धक्षीत्<br>सेष्यञ्छिशीत तेजोऽयसो न धारीम्<br>कोर्वेन द्रुषद्वी रघुपत्मेजंहाः | (म.6, अनु.1)                                                 |

|        | दिवो न यस्य विध्तो नवीनोद्वृषा रुक्ष ओषंधीषु नूनोत्                                                              | I            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|        | घृणा न यो ध्रजसा पत्मेना यन्ना रोदसी वसुना दं सुपत्नी                                                            | 7            |
|        | धायोभिर्वा यो युज्येभिर्केर्विद्युन्न देविद्योत्स्वेभिः शुष्मैः                                                  |              |
|        | शर्धों वा यो मुरुतां तृतक्षं ऋभुनं त्वेषो रंभसानो अंद्यौत्                                                       | 8            |
| (8)    | 4                                                                                                                | (म.6, अनु.1) |
| ऋषिः १ | भरद्वाजः बार्हस्पत्यः छन्दः त्रिष्टुप्                                                                           | देवता अग्निः |
|        | यथा होत्मर्मनुषो देवताता युज्ञेभिः सूनो सहस्रो यजसि                                                              |              |
|        | एवा नो अद्य संमना संमानानुशन्नग्न उश्वतो यक्षि देवान्                                                            | 1            |
|        | स नो विभावो चक्षिणिर्न वस्तोरिग्निर्वन्दारु वेद्यश्चनो धात्                                                      | I            |
|        | विश्वायुर्यो अमृतो मर्त्येषूष्भुद्भद्दितिथिर्जातवेदाः                                                            | 2            |
|        | द्यावो न यस्य पनयन्त्यभ्वं भासांसि वस्ते सूर्यो न शुक्रः                                                         |              |
|        | वि य इनोत्युजर्रः पावकोऽश्लस्य चिच्छिश्रथत्पूर्व्याणि                                                            | 3            |
|        | वद्मा हि सूनो अस्यद्मसद्वा चक्रे अग्निर्जनुषाज्मान्नम्                                                           |              |
|        | स त्वं ने ऊर्जसन् ऊर्जं धा राजेव जेरवृके क्षेष्यन्तः                                                             | 4            |
|        | निर्तिक्ति यो वरिणमन्नमित्ति वायुर्न राष्ट्र्यत्येत्यक्तून्                                                      |              |
|        | तुर्याम् यस्ते आदिशामरतिोरत्यो न हुतः पर्ततः परिहुत्                                                             | 5            |
|        | आ सूर्यो न भौनुमद्भिर्कैरग्ने तृतन्थ रोदेसी वि भासा                                                              |              |
|        | चित्रो नेयुत्परि तमांस्यक्तः शोचिषा पत्मेन्नौशिजो न दीयेन्                                                       | 6            |
|        | त्वां हि मुन्द्रतेममर्कशोकैर्ववृमहे मिं नुः श्रोष्येग्ने                                                         |              |
|        | इन्द्रं न त्वा शर्वसा देवतो वायुं पृणन्ति राधसा नृतेमाः                                                          | 7            |
|        | नू नो अग्नेऽवृकेभिः स्वस्ति वेषि रायः पृथिभिः पर्ष्यंहः                                                          |              |
|        | ता सूरिभ्यो गृण्ते रसि सुम्नं मदेम श्तिहिमाः सुवीराः                                                             | 8            |
| (7)    | 5                                                                                                                | (म.6, अनु.1) |
| ऋषिः १ | भरद्वाजः बार्हस्पत्यः छन्दः त्रिष्टुप्                                                                           | देवता अग्निः |
|        | हुवे वीः सूनुं सहसाो युवीनमद्रोधवाचं मृतिभिर्यविष्ठम्                                                            |              |
|        | _ य इन्वित् द्रविणानि प्रचेता विश्ववाराणि पुरुवारो अध्रुक्                                                       | 1            |
|        | त्वे वसूनि पुर्वणीक होतर्दोषा वस्तोरेरिरे युज्ञियासः                                                             |              |
|        | क्षामेव विश्वा भुवनानि यस्मिन्त्सं सौभेगानि दिधरे पविके                                                          | 2            |
|        | त्वं विक्षु प्रदिवः सीद आसु क्रत्वा र्थीरभवो वार्याणाम्                                                          |              |
|        | अतं इनोषि विध्ते चिकित्वो व्यानुषग्जातवेदो वसूनि                                                                 | 3            |
|        | यो नः सनुत्यो अभिदासद्रेग्ने यो अन्तरो मित्रमहो वनुष्यात्                                                        |              |
|        | तम्जरेभिर्वृषेभिस्तव स्वैस्तपो तिपष्ट तपेसा तपेस्वान्<br>यस्ते युज्ञेने सुमिधा य उक्थैरुकेभिः सूनो सहस्रो ददोशत् | 4            |
|        | नत्ता प्रांच तानपा न ठ्ययर्पमन सूना सल्सा ५५१रात्                                                                | I            |

|            | स मर्त्येष्वमृत् प्रचेता राया द्युम्नेन् श्रवंसा वि भति                                                       | 5                      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|            | स तत्कृधीषितस्तूर्यमग्ने स्पृधों बाधस्व सहसा सहस्वान्                                                         | l                      |
|            | यच्छस्यसे द्युभिरक्तो वचोभिस्तज्जुषस्व जरितुर्घोषि मन्मे                                                      | 6                      |
|            | अश्याम् तं कार्ममग्ने तवोती अश्यामं र्यिं रेयिवः सुवीरेम्                                                     | I                      |
|            | अश्याम् वार्जम्भि वाजयेन्तोऽश्यामे द्युम्नमेजराजरं ते                                                         | 7                      |
| <b>(7)</b> | 6                                                                                                             | (म.6, अनु.1)           |
| ऋषिः १     | गरद्वाजः बार्हस्पत्यः                छन्दः त्रिष्टुप्                                                         | देवता अग्निः           |
|            | प्र नव्यसा सहसः सूनुमच्छी युज्ञेने गातुमवे इच्छमीनः                                                           | I                      |
|            | वृश्चद्वेनं कृष्णयीम्ं रुशन्तं वीती होतारं दिव्यं जिगाति                                                      | 1                      |
|            | सं श्वितानस्तेन्यतू रोचनस्था अजरेभिर्नानदिद्धियीविष्ठः                                                        | 1                      |
|            | यः पविकः पुरुतमः पुरूणि पृथून्यग्निरीनुयाति भर्वीन्                                                           | 2                      |
|            | वि ते विष्वग्वातीजूतासो अग्ने भामीसः शुचे शुचेयश्चरन्ति                                                       | 1                      |
|            | तुविम्रक्षासो दिव्या नवंग्वा वना वनन्ति धृष्ता रूजन्तः                                                        | 3                      |
|            | ये ते शुक्रासः शुचयः शुचिष्मः क्षां वर्पन्ति विषितासो अश्वाः                                                  | 1                      |
|            | अर्ध भ्रमस्त उर्विया वि भीति यातर्यमानो अधि सानु पृश्नेः                                                      | 4                      |
|            | अर्ध जि्ह्या पोपतीति प्र वृष्णो गोषुयुधो नाशनिः सृजाना                                                        | 1                      |
|            | शूरेस्येव प्रसितिः क्षातिर्ग्नेर्दुर्वर्तुं भींमो देयते वननि                                                  | 5                      |
|            | आ भानुना पार्थिवानि ज्रयांसि महस्तोदस्ये धृषता ततन्थ                                                          | 1                      |
|            | स बोध्स्वापे भया सहोभिः स्पृधो वनुष्यन् वनुषो नि जूर्व                                                        | 6                      |
|            | स चित्र चित्रं चितयेन्तम्स्मे चित्रक्षत्र चित्रतमं वयोधाम्                                                    | 1                      |
|            | चन्द्रं र्यिं पुरुवीरं बृहन्तुं चन्द्रं चन्द्राभिर्गृणते युवस्व                                               | 7                      |
| (7)        | 7                                                                                                             | (म.6, अनु.1)           |
| ऋषिः १     | गरद्वाजः बार्हस्पत्यः छन्दः त्रिष्टुप् 1-5 जगती 6-7                                                           | देवता वैश्वानरः अग्निः |
|            | मूर्धानं दिवो अर्ति पृथिव्या वैश्वानुरमृत आ जातम्ग्निम्                                                       |                        |
|            | कुविं सुम्राजुमितिथिं जनीनामासन्ना पात्रं जनयन्त देवाः                                                        | 1                      |
|            | नाभिं यज्ञानां सदेनं रयीणां महामोहावमभि सं नेवन्त                                                             | " - "<br>              |
|            | वैश्वानुरं रुथ्यमध्वराणां युज्ञस्य केतुं जनयन्त देवाः                                                         | 2                      |
|            | त्विद्वप्रो जायते वाज्येग्ने त्वद्वीरासो अभिमातिषाहेः                                                         | 2                      |
|            | वैश्वनिर् त्वम्स्मास् धेहि वसूनि राजन्त्स्पृह्याय्याणि                                                        | 3                      |
|            | त्वां विश्वे अमृत् जायमानुं शिशुं न देवा अभि सं नेवन्ते                                                       |                        |
|            | तव क्रतुभिरमृत्त्वमीयुन्वैश्वीनर् यत्पुत्रोरदीदेः                                                             | 4                      |
|            | वैश्वानर् तव तानि व्रतानि महान्येग्ने निक्ररा देधर्ष                                                          | " <del>-</del> "       |
|            | 1 -11 17 11 7 11 11 12 11 15 11 15 11 15 11 15 11 15 11 15 11 15 11 15 11 15 11 15 11 15 11 15 11 15 11 15 11 | ı                      |

|            | यज्ञायमानः पित्रोरुपस्थेऽविन्दः केतुं वयुनेष्वह्नाम्              | 5                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
|            | वैश्वानरस्य विमितानि चक्षसा सानूनि दिवो अमृतस्य केतुनी            | 1                      |
|            | तस्येदु विश्वा भुवनाधि मूर्धनि वयाईव रुरुहुः सप्त विसुहीः         | 6                      |
|            | वि यो रजांस्यमिमीत सुक्रतुर्वेश्वानरो वि दिवो रोचना कविः          | 1                      |
|            | परि यो विश्वा भुवेनानि पप्रथेऽदेब्धो गोपा अमृतस्य रिक्षता         | 7                      |
| <u>(7)</u> | 8                                                                 | (म.6, अनु.1)           |
| ऋषिः भ     | गरद्वाजः बार्हस्पत्यः छन्दः जगती 1-6, त्रिष्टुप् 7                | देवता वैश्वानरः अग्निः |
|            | पृक्षस्य वृष्णो अरुषस्य नू सहः प्र नु वोचं विदर्था जातवेदसः       | 1                      |
|            | वैश्वानुरायं मृतिर्नव्यसी शुचिः सोमेइव पवते चारुरुग्नये           | 1                      |
|            | स जायमानः पर्मे व्योमनि ब्रतान्युग्निर्वतुपा अरक्षत               | 1                      |
|            | व्यर्ंन्तरिक्षमिमीत सुक्रतुंर्वैश्वानुरो मेहिना नार्कमस्पृशत्     | 2                      |
|            | व्यस्तभ्राद् रोदेसी मित्रो अन्द्वेतोऽन्तर्वावेदकृणोज्योतिषा तर्मः | 1                      |
|            | वि चर्मणीव धिषणे अवर्तयद्वैश्वानुरो विश्वमधत्त् वृष्ण्यम्         | 3                      |
|            | अपामुपस्थे महिषा अंगृभ्णत् विशो राजीन्मुपं तस्थुर्ऋग्मियेम्       | 1                      |
|            | आ दूतो अग्निमेभरद्विवस्वेतो वैश्वान्रं मतिरिश्वो परावर्तः         | 4                      |
|            | युगेयुंगे विद्थ्यं गृणज्द्योऽग्ने रुपिं युशसं धेहि नव्यसीम्       | I                      |
|            | पुव्येवं राजन्नुघशंसमजर नीचा नि वृश्च वृनिनं न तेजसा              | 5                      |
|            | अस्माकंमग्ने मुघवंत्सु धार्याऽनामि क्ष्त्रमुजरं सुवीर्यम्         | 1                      |
|            | वयं जयम शतिनं सहस्रिणं वैश्वानर वाजमग्ने तवोतिभिः                 | 6                      |
|            | अदेब्धेभिस्तर्व गोपाभिरिष्टेऽस्माकं पाहि त्रिषधस्थ सूरीन्         | 1                      |
|            | रक्षां च नो दुदुषां शर्धों अग्ने वैश्वनिर प्र चे तारीः स्तर्वानः  | 7                      |
| (7)        | 9                                                                 | (म.6, अनु.1)           |
| ऋषिः भ     | गरद्वाजः बार्हस्पत्यः छन्दः त्रिष्टुप्                            | देवता वैश्वानरः अग्निः |
|            | अहंश्च कृष्णमहुरर्जुनं चु वि वर्तेते रर्जसी वेद्याभिः             | l                      |
|            | वैश्वानरो जार्यमानो न राजार्वातिरुज्योतिषाग्निस्तमांसि            | 1                      |
|            | नाहं तन्तुं न वि जीनाम्योतुं न यं वयन्ति सम्रेऽतमानाः             | 1                      |
|            | कस्यं स्वित्पुत्र इह वक्त्वानि पुरो वंदात्यवरेण पित्रा            | 2                      |
|            | स इत्तन्तुं स वि जानात्योतुं स वक्त्वन्यृतुथा वंदाति              | 1                      |
|            | य ईं चिकेतद्मृतस्य गोपा अवश्चरेन्परो अन्येन पश्येन्               | 3                      |
|            | अयं होता प्रथमः पश्येतेमिम्दं ज्योतिर्मृतं मर्त्येषु              | 1                      |
|            | अयं स जज्ञे ध्रुव आ निष्तोऽमर्त्यस्तुन्वा ३ वर्धमानः              | 4                      |
|            |                                                                   |                        |

| विश्वे देवाः समेनसः<br>वि मे कर्णा पतयतो<br>वि मे मनेश्चरति दूरः                                                                                                                                                                                                        | राये कं मनो जिवेष्ठं प्तयंत्स्वन्तः<br>सकेता एकं क्रतुम्भि वि यन्ति साधु<br>वि चक्षुर्वीर्इंदं ज्योतिर्ह्रदेय आहितं यत्<br>अधीः किं स्विद्वक्ष्याम् किमु नू मेनिष्ये<br>न्भियानास्त्वामेग्ने तमिस तस्थिवांसम्<br>ोऽमेर्त्योऽवतूतये नः<br>10                                                                                                                                                                                   | <br>   5   <br>   6   <br>   7   <br>(म.6, अनु.1) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ऋषिः भरद्वाजः बार्हस्पत्यः                                                                                                                                                                                                                                              | छन्दः:- त्रिष्टुप् 1-6, द्विपदा विराट् 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | देवता अग्निः                                      |
| पुर उक्थेभिः स हि उ<br>तम् द्युमः पुर्वणीक ह<br>स्तोमं यमस्मै म्मतेव<br>पीपाय स श्रवंसा मत<br>चित्राभिस्तम्तिभिश्चिः<br>आ यः पुप्रौ जायंमान<br>अर्थ बहु चित्तम् ऊम्<br>नू निश्चित्रं पुरुवाजिभि<br>ये राधंसा श्रवंसा चा<br>इमं युज्ञं चनो धा अ<br>भुरद्वजिषु दिधषे सुवृ | सुवृक्तिं प्रयति यज्ञे अग्निमध्वरे दिधिध्वम्<br>नो विभावा स्वध्वरा करित जातवेदाः<br>होत्रग्ने अग्निभिमेनुष इधानः<br>त्र शूषं घृतं न शुचि मृतयः पवन्ते<br>त्येषु यो अग्नये द्दाश् विप्रे उक्थेः<br>त्रशोचिर्व्रजस्य साता गोमेतो दधाति<br>न उर्वी दूरेदृशा भासा कृष्णाध्वा<br>यायास्तिरः शोचिषा दृदशे पावकः<br>स्त्ती अग्ने र्यायं मूघवेद्धश्च धेहि<br>।त्यन्यान्त्सुवीर्येभिश्चाभि सन्ति जनीन्<br>ग्निमवीर्वाजस्य गध्यस्य सातौ | 1                                                 |
| <u>=</u>                                                                                                                                                                                                                                                                | ळां मदेम श <u>ु</u> तिहिमाः सुवीराः<br><b>11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7   <br>(T.6. 3TT.1)                              |
| (6)<br>ऋषिः भरद्वाजः बार्हस्पत्यः                                                                                                                                                                                                                                       | छन्दः त्रिष्टुप्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (म. <b>6</b> , अनु. <b>1</b> )<br>देवता अग्निः    |
| यर्जस्व होतरिष्ठितो य<br>आ नो मित्रावर्रुणा न<br>त्वं होता मन्द्रतमो न<br>पावकर्या जुह्वा३ वहि<br>धन्या चिद्धि त्वे धिष<br>वेपिष्ठो अङ्गिरसां यद्<br>अदिद्युतत्स्वपाको वि                                                                                               | यजीयानग्ने बाधी मुरुतां न प्रयुक्ति<br>नासेत्या द्यावी होत्राये पृथिवी वेवृत्याः<br>हो अध्रुगुन्तर्देवो विदथा मर्त्येषु<br>हेरासाग्ने यजेस्व तुन्वं हे तव स्वाम्<br>हाणा विष्ट प्र देवाञ्जन्मे गृणते यजेध्ये<br>ह विप्रो मध्चेच्छन्दो भनेति रेभ इष्टौ<br>हभावाग्ने यजेस्व रोदसी उरूची<br>तहिव्या अञ्जन्ति सुप्रयस्ं पञ्च जनाः                                                                                                 | 1   <br>   2   <br>   3   <br>   4                |

|        | वृञ्जे ह् यन्नमंसा ब्र्हिर्ग्रावयाम् सुग्घृतवंती सुवृक्तिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|        | अम्येक्षि सद्म सदेने पृथिव्या अश्रोयि युज्ञः सूर्ये न चक्षुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                                                   |
|        | दुशस्या नः पुर्वणीक होतर्देवेभिरग्ने अग्निभिरिधानः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                   |
|        | रायः सूनो सहसो वावसाना अति स्रसेम वृजनं नांहीः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6                                                                   |
| (6)    | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (म.6, अनु.1)                                                        |
| ऋषिः १ | भरद्वाजः बार्हस्पत्यः छन्दः त्रिष्टुप्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | देवता अग्निः                                                        |
|        | मध्ये होता दुरोणे बुर्हिषाे राळुग्निस्ताेदस्य रोदेसी यर्जध्यै                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                   |
|        | अयं स सूनुः सहस ऋतावा दूरात्सूर्यो न शोचिषा ततान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                   |
|        | आ यस्मिन्त्वे स्वपकि यजत्र यक्षेद्राजन्त्सूर्वततिव नु द्यौः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                   |
|        | त्रिष्धस्थरतत्रुरुषो न जंहो हुव्या मुघानि मानुषा यजध्यै                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                                                   |
|        | तेजिष्टा यस्यारितर्वनेराट् तोदो अध्वन्न वृधसानो अद्यौत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                   |
|        | अद्रोघो न द्रविता चैतित् त्मन्नमर्त्योऽवृत्रं ओषधीषु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                   |
|        | सारमार्केभिरेतरी न शूषैर्ग्निः ष्टेवे दम् आ जातवेदाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | l                                                                   |
|        | द्वेत्रो वुन्वन् क्रत्वा नार्वोस्रः पितेवे जार्यायि युज्ञैः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                   |
|        | अर्ध स्मास्य पनयन्ति भासो वृथा यत्तक्षेदनुयाति पृथ्वीम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |
|        | सुद्यो यः स्पुन्द्रो विषितो धवीयानृणो न तायुरित धन्वा राट्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                                                   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,                                                                   |
|        | स त्वं नो अर्वृन्निदीया विश्वेभिरग्ने अग्निभिरिधानः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |
|        | वेषि रायो वि यसि दुच्छुना मदेम शृतिहिमाः सुवीराः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6                                                                   |
| (6)    | वेषि रायो वि यसि दुच्छुना मदेम शतिहैमाः सुवीराः<br>13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (म.6, अनु.1)                                                        |
|        | वेषि <u>रायो वि यसि दुच्छुना</u> मदेम शृतिहिमाः सुवीराः<br>13<br>भरद्वाजः बार्हस्पत्यः छन्दः त्रिष्टुप्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |
|        | वेषि रायो वि यसि दुच्छुना मदेम शतिहेमाः सुवीराः  13  भरद्वाजः बार्हस्पत्यः छन्दः त्रिष्टुप्  त्वद् विश्वा सुभग् सौभगान्यग्ने वि यन्ति वनिनो न वयाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (म. <b>6</b> , अनु. <b>1</b> )<br>देवता अग्निः<br>।                 |
|        | वेषि रायो वि यसि दुच्छुना मदेम शतिहेमाः सुवीराः  13  भरद्वाजः बार्हस्पत्यः छन्दः त्रिष्टुप्  त्वद् विश्वा सुभग् सौभगान्यग्ने वि यन्ति वनिनो न वयाः श्रुष्टी रियर्वाजो वृत्रतूर्ये दिवो वृष्टिरीड्यो रीतिरपाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (म.6, अनु.1)                                                        |
|        | वेषि रायो वि यसि दुच्छुना मदेम शतिहिमाः सुवीराः  13  भरद्वाजः बार्हस्पत्यः छन्दः त्रिष्टुप्  त्वद् विश्वा सुभग् सौभगान्यग्ने वि यन्ति वृनिनो न वृयाः श्रुष्टी र्यिर्वाजो वृत्रतूर्ये दिवो वृष्टिरीङ्यो रीतिरपाम् त्वं भगो न आ हि रत्निमुषे परिज्मेव क्षयसि दुस्मवर्चाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (म.6, अनु.1)<br>देवता अग्निः<br>।<br>॥ 1 ॥<br>।                     |
|        | वेषि रायो वि यसि दुच्छुना मदेम शतिहिमाः सुवीराः  13  भरद्वाजः बार्हस्पत्यः छन्दः त्रिष्टुप्  त्वद् विश्वां सुभग् सौभगान्यग्रे वि यन्ति वृनिनो न वृयाः श्रुष्टी रियर्वाजो वृत्रतूर्ये दिवो वृष्टिरीङ्यो रीतिरपाम् त्वं भगो न आहि रत्निमिषे परिज्मेव क्षयिस दस्मवर्चाः अग्ने मित्रो न बृहत ऋतस्याऽसि क्षता वामस्य देव भूरेः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (म. <b>6</b> , अनु. <b>1</b> )<br>देवता अग्निः<br>।                 |
|        | वेषि रायो वि यसि दुच्छुना मदेम श्तिहिमाः सुवीराः  13  भरद्वाजः बार्हस्पत्यः छन्दः त्रिष्टुप्  त्वद् विश्वां सुभग् सौभगान्यग्रे वि यन्ति वृनिनो न वृयाः श्रुष्टी रियर्वाजां वृत्रतूर्ये दिवो वृष्टिरीड्यो रीतिरपाम् त्वं भगो न आ हि रत्निमुषे परिज्मेव क्षयिस दुस्मवेर्चाः अग्ने मित्रो न बृहत ऋतस्याऽसि क्ष्ता वामस्य देव भूरेः स सत्पितिः शर्वसा हन्ति वृत्रमग्ने विष्नो वि पुणेर्भिर्ति वार्जम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (म.6, अनु.1)<br>देवता अग्निः<br>।<br>॥ 1 ॥<br>।                     |
|        | वेषि रायो वि यसि दुच्छुना मदेम श्तिहिमाः सुवीराः  13  भरद्वाजः बार्हस्पत्यः छन्दः त्रिष्ठुप्  त्वद् विश्वां सुभग् सौभंगान्यग्ने वि यन्ति वृनिनो न वृयाः श्रुष्टी रियर्वाजां वृत्रतूर्ये दिवो वृष्टिरीड्यो रीतिरपाम् त्वं भगो न आ हि रत्निम्षे परिज्मेव क्षयसि दस्मवेर्चाः अग्ने मित्रो न बृहत ऋतस्याऽसि क्ष्ता वामस्य देव भूरेः स सत्पितिः शर्वसा हन्ति वृत्रमग्ने विष्रो वि पणेर्भीर्ति वाजम् यं त्वं प्रचेत ऋतजात राया स्जोषा नध्रापां हिनोषि                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (म.6, अनु.1)<br>देवता अग्निः<br>।<br>॥ 1 ॥<br>।                     |
|        | वेषि रायो वि यसि दुच्छुना मदेम श्तिहिमाः सुवीराः  13  भरद्वाजः बार्हस्पत्यः छन्दः त्रिष्ठुप्  त्वद् विश्वां सुभग् सौभंगान्यग्ने वि यन्ति वृनिनो न वृयाः श्रुष्टी रियर्वाजां वृत्रतूर्ये दिवो वृष्टिरीड्यो रीतिरपाम् त्वं भगो न आ हि रत्निमुषे परिज्मेव क्षयसि दस्मवेर्चाः अग्ने मित्रो न बृहत ऋतस्याऽसि क्ष्ता वामस्य देव भूरेः स सत्पितः शर्वसा हन्ति वृत्रमग्ने विश्रो वि पणेर्भीर्त् वाजम् यं त्वं प्रचेत ऋतजात राया स्जोषा नह्यापं हिनोषि यस्ते सूनो सहसो गीर्भिरुक्थैर्य्जैर्मर्तो निशितिं वेद्यानेट्                                                                                                                                                                                                                         | (म.6, अनु.1)<br>देवता अग्निः<br> <br>  1   <br>  2   <br>           |
|        | विषि रायो वि यसि दुच्छुना मदेम श्तिहिमाः सुवीराः  13  भरद्वाजः बार्हस्पत्यः छन्दः त्रिष्ठुप्  त्वद् विश्वां सुभग् सौभंगान्यग्ने वि यन्ति वृनिनो न वृयाः श्रुष्टी रियर्वाजां वृत्रतूर्ये दिवो वृष्टिरीड्यो रीतिरपाम् त्वं भगो न आ हि रत्निमुषे परिज्मेव क्षयसि दस्मवेर्चाः अग्ने मित्रो न बृहत ऋतस्याऽसि क्षत्ता वामस्य देव भूरेः स सत्पितः शर्वसा हन्ति वृत्रमग्ने विश्रो वि पणेर्भीर्त् वाजम् यं त्वं प्रचेत ऋतजात राया स्जोषा नह्यापां हिनोषि यस्ते सूनो सहसो गीर्भिरुक्थैर्य्जैर्मर्तो निशितिं वेद्यानेट् विश्वं स देव प्रित् वार्रमग्ने धृत्ते धान्यं पर्यते वस्व्यैः                                                                                                                                                          | (म.6, अनु.1)<br>देवता अग्निः<br> <br>  1   <br>  2   <br>           |
|        | वेषि रायो वि यसि दुच्छुना मदेम श्तिहिमाः सुवीराः  13  भरद्वाजः बार्हस्पत्यः छन्दः त्रिष्ठुप्  त्वद् विश्वां सुभग् सौभंगान्यग्ने वि यन्ति वृनिनो न वृयाः श्रुष्टी रियर्वाजां वृत्रतूर्ये दिवो वृष्टिरीड्यो रीतिरपाम् त्वं भगो न आ हि रत्निमुषे परिज्मेव क्षयसि दस्मवेर्चाः अग्ने मित्रो न बृहत ऋतस्याऽसि क्ष्ता वामस्य देव भूरेः स सत्पितः शर्वसा हन्ति वृत्रमग्ने विश्रो वि पणेर्भीर्त् वाजम् यं त्वं प्रचेत ऋतजात राया स्जोषा नह्यापं हिनोषि यस्ते सूनो सहसो गीर्भिरुक्थैर्य्जैर्मर्तो निशितिं वेद्यानेट्                                                                                                                                                                                                                         | (म.6, अनु.1)<br>देवता अग्नि:<br> <br>  1   <br>  2   <br>  3   <br> |
|        | विषि रायो वि यसि दुच्छुना मदेम श्तिहिमाः सुवीराः  13   भरद्वाजः बाहिस्पत्यः छन्दः त्रिष्टुप्  त्वद् विश्वां सुभग् सौभगान्यग्ने वि यन्ति वृिननो न वृयाः श्रुष्टी रियर्वाजां वृत्रतूर्ये दिवो वृष्टिरीड्यो रीतिरपाम् त्वं भगो न आ हि रत्निमुषे परिज्मेव क्षयसि दुस्मवर्चाः अग्ने मित्रो न बृहत ऋतस्याऽसि क्षृत्ता वामस्य देव भूरेः स सत्पितः शर्वसा हन्ति वृत्रमग्ने विप्रो वि पणेभीति वाजम् यं त्वं प्रचेत ऋतजात राया स्जोषा नह्यापां हिनोषि यस्ते सूनो सहसो गीर्भिरुक्थैर्य्ज्ञैर्मर्तो निशितिं वेद्यानेट् विश्वं स देव प्रति वार्रमग्ने धृते धान्यं पत्यते वस्व्यैः ता नृभ्य आ सौश्रवसा सुवीराग्ने सूनो सहसः पुष्यसे धाः कृणोषि यच्छवसा भूरि पृश्वो वयो वृकायारये जस्रेरये                                                        | (म.6, अनु.1)<br>देवता अग्नि:<br> <br>  1   <br>  2   <br>  3   <br> |
|        | विष रायो वि यसि दुच्छुना मदेम शतिहैमाः सुवीराः  13  भरद्वाजः बार्हस्पत्यः छन्दः त्रिष्टुप् त्वद् विश्वा सुभग् सौभगान्यग्ने वि यन्ति वनिनो न वयाः श्रुष्टी रियर्वाजो वृत्रतूर्ये दिवो वृष्टिरीड्यो रीतिरपाम् त्वं भगो न आ हि रत्निमुषे परिज्मेव क्षयसि दस्मवेर्चाः अग्ने मित्रो न बृहत ऋतस्याऽसि क्षत्ता वामस्य देव भूरेः स सत्पितिः शर्वसा हन्ति वृत्रमग्ने विष्रो वि पणेभीर्ति वाजम् यं त्वं प्रचेत ऋतजात राया स्जोषा नार्रापां हिनोषि यस्ते सूनो सहसो गीर्भिरुक्थेर्य्ज्ञैर्मर्तो निशितिं वेद्यानेट् विश्वं स देव प्रति वार्रमग्ने धृत्ते धान्यंर् पत्येते वस्व्यैः ता नृभ्य आ सौश्रवसा सुवीराग्ने सूनो सहसः पुष्यसे धाः कृणोषि यच्छवसा भूरि पश्चो वयो वृक्तायारये जसुरये वद्मा सूनो सहसो नो विहाया अग्ने तोकं तनियं वाजि नो दाः | (म.6, अनु.1)                                                        |
|        | विषि रायो वि यसि दुच्छुना मदेम श्तिहिमाः सुवीराः  13   भरद्वाजः बाहिस्पत्यः छन्दः त्रिष्टुप्  त्वद् विश्वां सुभग् सौभगान्यग्ने वि यन्ति वृिननो न वृयाः श्रुष्टी रियर्वाजां वृत्रतूर्ये दिवो वृष्टिरीड्यो रीतिरपाम् त्वं भगो न आ हि रत्निमुषे परिज्मेव क्षयसि दुस्मवर्चाः अग्ने मित्रो न बृहत ऋतस्याऽसि क्षृत्ता वामस्य देव भूरेः स सत्पितः शर्वसा हन्ति वृत्रमग्ने विप्रो वि पणेभीति वाजम् यं त्वं प्रचेत ऋतजात राया स्जोषा नह्यापां हिनोषि यस्ते सूनो सहसो गीर्भिरुक्थैर्य्ज्ञैर्मर्तो निशितिं वेद्यानेट् विश्वं स देव प्रति वार्रमग्ने धृते धान्यं पत्यते वस्व्यैः ता नृभ्य आ सौश्रवसा सुवीराग्ने सूनो सहसः पुष्यसे धाः कृणोषि यच्छवसा भूरि पृश्वो वयो वृकायारये जस्रेरये                                                        | (म.6, अनु.1)                                                        |

| ऋषिः भरद्वाजः बार्हस्पत्यः                                                                                                                                                                                                                         | छन्दः अनुष्टुप् 1-5, शकरी 6                                                                                                 | देवता अग्निः                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अग्निरिद्ध प्रचेता अग्निर्वेधस्तेम् इ<br>नाना ह्यर्थ्रेऽवसे स्पर्धन्ते रायो उ<br>अग्निरप्सामृतीषहं वीरं देदाति सर<br>अग्निर्हि विद्यना निदो देवो मर्तमु<br>अच्छा नो मित्रमहो देव देवानग्ने<br>वीहि स्वस्तिं सृक्षितिं दिवो नृन्द्विः<br>(19)       | षो अंहांसि दु <u>रि</u> ता तरेम् ता तरेम् तवा<br><b>15</b>                                                                  | मु मनुषो विशः ॥ 2 ॥<br>न्तो अब्रुतम् ॥ 3 ॥<br>शत्रेवो भिया ॥ 4 ॥<br>जिष्ववृतः ॥ 5 ॥<br>॥<br>वसा तरेम ॥ 6 ॥<br>(म.6, अनु.1) |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | ङ्गीरसः वा 1,2; वीतहव्यः वा 3-19     छन्त<br>10-14,16,19, अनुष्टुप् 17, बृहती 18                                            | रः जगता 1-2,4-5,7-9,<br>देवता अग्निः                                                                                       |
| वेतीदिवो जनुषा कञ्चिदा र<br>मित्रं न यं सुधितं भृगेवो द<br>स त्वं सुप्रीतो वीतहेव्ये अ<br>स त्वं दक्षेस्यावृको वृधो भ<br>रायः सूनो सहसो मर्त्येष्वा<br>द्युतानं वो अतिथिं स्वर्णस्य<br>विप्रं न द्युक्षवेचसं सुवृक्ति<br>पावकया यश्चितयेन्त्या कृष | ग क्षामेन्नुरुच उषसो न भानुना<br>आ यो घृणे न तेतृषाणो अजरेः                                                                 | 1   <br>   2   <br>   2   <br>   4   <br>   5                                                                              |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                           | -<br>' देवेषु वर्नते हि वार्यं देवो देवेषु वर्नते                                                                           | हि नो दुवः ॥ ६॥                                                                                                            |
| सिमद्धम्पिं स्मिधी गिरा गृणे शु<br>विष्रं होतारं पुरुवारमद्भहं कविं स्<br>त्वां दूतमेग्ने अमृतं युगेयुंगे हव्यव                                                                                                                                    | चिं पावकं पुरो अध्वरे ध्रुवम्<br>ग्मैरीमहे जातवेदसम्                                                                        | 7                                                                                                                          |
| देवासेश्च मर्तासश्च जागृविं विभुं                                                                                                                                                                                                                  | ` `                                                                                                                         | 8                                                                                                                          |
| विभूषेत्रग्न उभयाँ अनु व्रता दूतो<br>यत्ते धीतिं सुमृतिमावृणीमहेऽधे र<br>तं सुप्रतीकं सुदृशं स्वञ्चमिविद्वांसं<br>स यक्षद् विश्वा वयुनानि विद्वान्प्र<br>तमग्ने पास्युत तं पिपिष् यस्त अ<br>यज्ञस्य वा निशितिं वोदितिं वा त                        | देवानां रर्जसी समीयसे<br>प्मा नस्त्रिवरूथः शिवो भेव<br>ो विदुष्टरं सपेम<br>ह्व्यमुग्निरमृतेषु वोचत्<br>।नेद्भवये शूर धीतिम् | 9   <br>  10   <br>  11                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                                            |

| त्वमेग्ने वनुष्यतो नि पाहि त्वमु नः सहस्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | पावन <u>्</u> नव्ह्यात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सं त्वो ध्वस्मुन्वदुभ्येतु पाथुः सं रुयिः स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>र्यृहयाय्यः सहस्री</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12                                                                                                                                               |
| अग्निर्होता गृहपितिः स राजा विश्वा वेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | जिनमा जातवेदाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                |
| देवानामुत यो मर्त्यानां यजिष्टः स प्र ये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13                                                                                                                                               |
| अग्ने यदुद्य विशो अध्वरस्य होतुः पार्वव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                |
| <br>ऋता यंजासि महिना वि यद्धर्हव्या वेह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | यविष्ठ या ते अद्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14                                                                                                                                               |
| अभि प्रयांसि सुधितानि हि ख्यो नि त्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                |
| अर्वा नो मघवुन्वार्जसातावर्ग्ने विश्वानि र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ·<br>터    15                                                                                                                                     |
| अग्ने विश्वेभिः स्वनीक देवैरूणीवन्तं प्रध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15                                                                                                                                               |
| कुलायिनं घृतवेन्तं सिवत्रे युज्ञं नेयु यर्ज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16                                                                                                                                               |
| 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |
| इममु त्यमेथर्ववदुग्निं मन्थन्ति वेधसीः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17                                                                                                                                               |
| जनिष्वा देववीतये सर्वताता स्वस्तये ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | u u                                                                                                                                              |
| आ देवान् वेक्ष्यमृतौँ ऋतावृधौ यज्ञं देवे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18                                                                                                                                               |
| व्यम् त्वा गृहपते जनानामग्ने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <del>_</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |
| <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | तिग्मेने नुस्तेजसा सं शिशाधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19                                                                                                                                               |
| (48)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (म.6, अनु.2)                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |
| ऋषिः भरद्वाजः बार्हस्पत्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | छन्दः वर्धमाना गायत्री 1,6, गायत्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2-5,7-26,28-45,                                                                                                                                  |
| ऋषिः भरद्वाजः बार्हस्पत्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | छन्दः वर्धमाना गायत्री 1,6, गायत्री<br>[ 27,47-48, त्रिष्टुप् 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | रे <b>2-5,7-26,28-45,</b><br>देवता अग्निः                                                                                                        |
| ऋषिः भरद्वाजः बार्हस्पत्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |
| ऋषिः भरद्वाजः बार्हस्पत्यः<br>अनुष्टुप्<br>त्वमेग्ने युज्ञानां होता विश्वीषां हितः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | र् <b>27,47-48,</b> त्रिष्टुप् <b>46</b><br>। देवेभिुर्मानुषे जने                                                                                                                                                                                                                                                                                                | देवता अग्निः                                                                                                                                     |
| ऋषिः भरद्वाजः बार्हस्पत्यः<br>अनुष्टुप<br>त्वमेग्ने युज्ञानां होता विश्वेषां हितः<br>स नो मन्द्राभिरध्वरे जि्ह्वाभिर्यजा महः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | र् 27,47-48, त्रिष्टुप् 46<br>। देवेभिर्मानुषे जने<br>। आ देवान्वीक्ष् यिक्ष च                                                                                                                                                                                                                                                                                   | देवता अग्निः<br>   1   <br>   2                                                                                                                  |
| ऋषिः भरद्वाजः बार्हस्पत्यः<br>अनुष्टुप्<br>त्वमग्ने युज्ञानां होता विश्वेषां हितः<br>स नो मन्द्राभिरध्वरे जिह्वाभिर्यजा महः<br>वेत्था हि वेधो अध्वनः पथश्चे देवाञ्चसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | र् 27,47-48, त्रिष्टुप् 46<br>  देवेभिर्मानुषे जने<br>  आ देवान्विक्षि यिक्षे च<br>  अग्ने युज्ञेषु सुक्रतो                                                                                                                                                                                                                                                      | देवता अग्निः<br>   1   <br>   2   <br>   3                                                                                                       |
| ऋषिः भरद्वाजः बार्हस्पत्यः<br>अनुष्टुप<br>त्वमीग्ने युज्ञानां होता विश्वेषां हितः<br>स नो मन्द्राभिरध्वरे जिह्वाभिर्यजा महः<br>वेत्था हि वेधो अध्वेनः पथश्चे देवाञ्चसा<br>त्वामीळे अधे द्विता भेरतो वाजिभिः शु                                                                                                                                                                                                                                                                                           | र् 27,47-48, त्रिष्टुप् 46    देवेभिर्मानुषे जने   आ देवान्विक्षि यिक्ष च   अग्ने यज्ञेषु सुक्रतो नम्   ईजे यज्ञेषु यज्ञियम्                                                                                                                                                                                                                                     | देवता अग्निः<br>   1   <br>   2   <br>   3   <br>   4                                                                                            |
| ऋषिः भरद्वाजः बार्हस्पत्यः अनुष्टुप् त्वमग्ने युज्ञानां होता विश्वेषां हितः स नो मन्द्राभिरध्वरे जिह्वाभिर्यजा महः वेत्था हि वेधो अध्वेनः पृथश्चे देवाञ्चसा त्वामीळे अधे द्विता भेरतो वाजिभिः शुः त्विममा वार्या पुरु दिवोदासाय सुन्वते                                                                                                                                                                                                                                                                  | र् 27,47-48, त्रिष्टुप् 46    देवेभिर्मानुषे जने   आ देवान्विक्षि यिक्षे च   अग्ने यज्ञेषु सुक्रतो नम्   ईजे यज्ञेषु यज्ञियम्   भरद्वाजाय दाशुषे                                                                                                                                                                                                                 | देवता अग्निः<br>   1   <br>   2   <br>   3   <br>   4   <br>   5                                                                                 |
| ऋषिः भरद्वाजः बार्हस्पत्यः अनुष्टुप त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः स नो मन्द्राभिरध्वरे जिह्वाभिर्यजा महः वेत्था हि वेधो अध्वेनः पथश्चे देवाञ्चेसा त्वामीळे अधे द्विता भेरतो वाजिभिः शु त्विममा वार्या पुरु दिवोदासाय सुन्वते त्वं दूतो अमर्त्य आ वेहा दैव्यं जनम्                                                                                                                                                                                                                                | र् 27,47-48, त्रिष्टुप् 46    देवेभिर्मानुषे जने   आ देवान्विक्षि यिक्षे च   अग्ने यज्ञेषु सुक्रतो नम्   ईजे यज्ञेषु यज्ञियम्   भरद्वाजाय दाशुषे   शृण्वन् विप्नस्य सुष्टुतिम्                                                                                                                                                                                   | देवता अग्नि:<br>   1   <br>   2   <br>   3   <br>   4   <br>   5   <br>   6                                                                      |
| ऋषिः भरद्वाजः बार्हस्पत्यः अनुष्टुप् त्वमग्ने युज्ञानां होता विश्वेषां हितः स नो मन्द्राभिरध्वरे जि्ह्वाभिर्यजा महः वेत्था हि वेधो अध्वेनः पथश्चे देवाञ्चेसा त्वामीळे अधे द्विता भेरतो वाजिभिः शुः त्विममा वार्या पुरु दिवोदासाय सुन्वते त्वं दूतो अमर्त्य आ वेहा दैव्यं जनम् त्वामग्ने स्वाध्यो मर्तासो देववीतये                                                                                                                                                                                        | [ 27,47-48, त्रिष्टुप् 46<br>  देवेभिर्मानुषे जने<br>  आ देवान्विक्षि यिक्षे च<br>  अग्ने यज्ञेषु सुक्रतो<br>नम्   ईजे यज्ञेषु यज्ञियेम्<br>  भरद्वाजाय दाशुषे<br>  शृण्वन् विप्रस्य सुष्टुतिम्<br>  यज्ञेषु देवमीळते                                                                                                                                            | देवता अग्नि:<br>   1   <br>   2   <br>   3   <br>   4   <br>   5   <br>   6   <br>   7                                                           |
| ऋषिः भरद्वाजः बार्हस्पत्यः अनुष्टुप् त्वमंग्ने युज्ञानां होता विश्वेषां हितः स नो मन्द्राभिरध्वरे जिह्वाभिर्यजा महः वेत्था हि वेधो अध्वनः पथश्च देवाञ्चसा त्वामीळे अध द्विता भरतो वाजिभिः शुः त्विममा वार्या पुरु दिवोदासाय सुन्वते त्वं दूतो अमर्त्य आ वहा दैव्यं जनम् त्वामंग्ने स्वाध्यो मर्तासो देववीतये तव प्र यक्षि संदर्शमुत क्रतुं सुदानेवः                                                                                                                                                      | [ 27,47-48, त्रिष्टुप् 46    देवेभिर्मानुषे जने     आ देवान्वक्षि यक्षि च     अग्ने यज्ञेषु सुक्रतो     ईजे यज्ञेषु यज्ञियम्     भरद्वाजाय दाशुषे     शृण्वन् विप्रस्य सुष्टुतिम्     यज्ञेषु जुषन्त कामिनीः                                                                                                                                                     | देवता अग्निः<br>   1   <br>   2   <br>   3   <br>   4   <br>   5   <br>   6   <br>   7   <br>   8                                                |
| ऋषिः भरद्वाजः बार्हस्पत्यः अनुष्टुप् त्वमंग्ने युज्ञानां होता विश्वेषां हितः स नो मन्द्राभिरध्वरे जिह्वाभिर्यजा महः वेत्था हि वेधो अध्वेनः पथश्चे देवाञ्चेसा त्वामीळे अधे द्विता भेरतो वाजिभिः शुः त्विममा वार्या पुरु दिवोदासाय सुन्वते त्वं दूतो अमेर्त्य आ वेहा दैव्यं जनेम् त्वामंग्ने स्वाध्यो मर्तासो देववीतये तव प्र यक्षि संदर्शमुत क्रतुं सुदानेवः त्वं होता मनुहितो वह्निरासा विदुष्टरः                                                                                                        | [ 27,47-48, त्रिष्टुप् 46    देवेभिर्मानुषे जने     आ देवान्वक्षि यक्षि च     अग्ने यज्ञेषु सुक्रतो     म्रद्धांजाय दाशुषे     शृण्वन् विप्रस्य सुष्टुतिम्     यज्ञेषु देवमीळते   विश्वे जुषन्त कामिनेः     अग्ने यक्षि दिवो विशिः                                                                                                                               | देवता अग्नि:<br>   1   <br>   2   <br>   3   <br>   4   <br>   5   <br>   6   <br>   7   <br>   8   <br>   9                                     |
| ऋषिः भरद्वाजः बार्हस्पत्यः अनुष्टुप् त्वमीग्ने युज्ञानां होता विश्वेषां हितः स नो मन्द्राभिरध्वरे जिह्वाभिर्यजा महः वेत्था हि वेधो अध्वेनः पृथश्चे देवाञ्चेसा त्वामीळे अधे द्विता भरतो वाजिभिः शुः त्विममा वार्या पुरु दिवोदासाय सुन्वते त्वं दूतो अमेर्त्य आ वेहा दैव्यं जनेम् त्वामग्ने स्वाध्योर्च मर्तासो देववीतये तव प्र येक्षि संदृश्ममुत क्रतुं सुदानेवः त्वं होता मर्नुहित्तो विद्वेरासा विदुष्टरः अग्न आ योहि वीतये गृणानो हृव्यदीतये                                                           | 27,47-48, त्रिष्टुप् 46    देवेभिर्मानुषे जने   आ देवान्विक्षि यिक्षी च   अग्ने यज्ञेषु सुक्रतो नम्   ईजे यज्ञेषु यज्ञियेम्   भरद्वाजाय दाशुषे   शृण्वन् विप्रस्य सुष्टुतिम्   यज्ञेषु देवमीळते   विश्वी जुषन्त कामिनीः   अग्ने यिक्षी दिवो विशीः   नि होता सित्स बुर्हिषि                                                                                       | देवता अग्निः<br>   1   <br>   2   <br>   3   <br>   4   <br>   5   <br>   6   <br>   7   <br>   8                                                |
| ऋषिः भरद्वाजः बार्हस्पत्यः अनुष्टुप् त्वमग्ने युज्ञानां होता विश्वेषां हितः स नो मन्द्राभिरध्वरे जिह्वाभिर्यजा महः वेत्था हि वेधो अध्वेनः पृथश्चे देवाञ्चसा त्वामीळे अधे द्विता भेरतो वाजिभिः शुः त्विममा वार्या पुरु दिवोदासाय सुन्वते त्वं दूतो अमेर्त्य आ वेहा दैव्यं जनेम् त्वामग्ने स्वाध्यो मर्तासो देववीतये तव प्र यक्षि संदृश्ममुत क्रतुं सुदानेवः त्वं होता मर्नुर्हितो विद्वेरासा विदुष्टरः अग्न आ यहि वीतये गृणानो ह्व्यदीतये तं त्वी स्मिद्धिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामिस                         | [ 27,47-48, त्रिष्टुप् 46    देवेभिर्मानुषे जने     आ देवान्विक्षि यिक्ष च     अग्ने यज्ञेषु सुक्रतो     ईजे यज्ञेषु यज्ञियम्     भरद्वाजाय दाशुषे     शृण्वन् विप्रस्य सुष्टुतिम्   यज्ञेषु देवमीळते   विश्वे जुषन्त कामिनीः   अग्ने यिक्ष दिवो विशिः   जन्त होती सत्सि बहिषि   बृहच्छोचा यविष्ठय                                                               | देवता अग्नि:<br>   1   <br>   2   <br>   3   <br>   4   <br>   5   <br>   6   <br>   7   <br>   8   <br>   9                                     |
| ऋषिः भरद्वाजः बार्हस्पत्यः अनुष्टुप् त्वमीग्ने युज्ञानां होता विश्वेषां हितः स नो मन्द्राभिरध्वरे जिह्वाभिर्यजा महः वेत्था हि वेधो अध्वेनः पृथश्चे देवाञ्चेसा त्वामीळे अधे द्विता भरतो वाजिभिः शुः त्विममा वार्या पुरु दिवोदासाय सुन्वते त्वं दूतो अमेर्त्य आ वेहा दैव्यं जनेम् त्वामग्ने स्वाध्योर्च मर्तासो देववीतये तव प्र येक्षि संदृश्ममुत क्रतुं सुदानेवः त्वं होता मर्नुहित्तो विद्वेरासा विदुष्टरः अग्न आ योहि वीतये गृणानो हृव्यदीतये                                                           | [ 27,47-48, त्रिष्टुप् 46    देवेभिर्मानुषे जनें   आ देवान्विक्षि यिक्षे च   अग्नें यज्ञेषुं सुक्रतो नम्   ईजे यज्ञेषुं यज्ञियम्   भरद्वाजाय दाशुषें   शृण्वन् विप्रस्य सुष्टुतिम्   यज्ञेषुं देवमींळते   विश्वें जुषन्त कामिनीः   अग्ने यिक्षं दिवो विशिः   बृहच्छोंचा यविष्ठय   बृहदंग्ने सुवीर्यम्                                                            | देवता अग्नि:<br>   1   <br>   2   <br>   3   <br>   4   <br>   5   <br>   6   <br>   7   <br>   8   <br>   9                                     |
| ऋषिः भरद्वाजः बार्हस्पत्यः अनुष्टुप् त्वमग्ने युज्ञानां होता विश्वेषां हितः स नो मन्द्राभिरध्वरे जिह्वाभिर्यजा महः वेत्था हि वेधो अध्वेनः पृथश्चे देवाञ्चसा त्वामीळे अधे द्विता भेरतो वाजिभिः शुः त्विममा वार्या पुरु दिवोदासाय सुन्वते त्वं दूतो अमेर्त्य आ वेहा दैव्यं जनेम् त्वामग्ने स्वाध्यो मर्तासो देववीतये तव प्र यक्षि संदृश्ममुत क्रतुं सुदानेवः त्वं होता मर्नुर्हितो विद्वेरासा विदुष्टरः अग्न आ यहि वीतये गृणानो ह्व्यदीतये तं त्वी स्मिद्धिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामिस                         | [ 27,47-48, त्रिष्टुप् 46    देवेभिर्मानुषे जनें   आ देवान्विक्षि यिक्षं च   अग्नें युज्ञेषुं सुक्रतो नम्   ईजे युज्ञेषुं युज्ञियम्   भरद्वाजाय दाशुषें   शृण्वन् विप्रस्य सुष्टुतिम्   युज्ञेषुं देवमींळते   विश्वें जुषन्त कामिनीः   अग्नें यिक्षं दिवो विशीः   नि होतां सत्सि बुर्हिषं   बृहच्छोंचा यिवष्ठ्य   बृहदंग्ने सुवीर्यम्   मूर्झो विश्वंस्य वाघतः   | देवता अग्नि:<br>   1   <br>   2   <br>   3   <br>   4   <br>   5   <br>   6   <br>   7   <br>   8   <br>   9   <br>   10                         |
| ऋषिः भरद्वाजः बार्हस्पत्यः अनुष्टुप् त्वमंग्ने युज्ञानां होता विश्वेषां हितः स नो मन्द्राभिरध्वरे जिह्वाभिर्यजा महः वेत्था हि वेधो अध्वनः पथश्चे देवाञ्चसा त्वामीळे अधे द्विता भरतो वाजिभिः शुः त्विममा वार्या पुरु दिवोदासाय सुन्वते त्वं दूतो अमर्त्य आ वहा दैव्यं जनम् त्वामंग्ने स्वाध्यो मतींसो देववीतये तव प्र यक्षि संदृशमुत क्रतुं सुदानवः त्वं होता मनुर्हितो वह्निरासा विदुष्टरः अग्न आ यहि वीतये गृणानो ह्व्यदीतये तं त्वा समिद्धिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामिस स नः पृथु श्रवाय्यमच्छो देव विवासिस | [ 27,47-48, त्रिष्टुप् 46    देवेभिर्मानुषे जनें   आ देवान्विक्षि यिक्षं च   अग्नें युज्ञेषुं सुक्रतो नम्   ईजे युज्ञेषुं युज्ञियम्   भरद्वाजाय दाशुषें   शृण्वन् विप्रस्य सुष्टुतिम्   युज्ञेषुं देवमीळते   विश्वें जुषन्त कामिनीः   अग्ने यिक्षं दिवो विशाः   नि होतां सित्स बुर्हिषिं   बृहच्छोंचा यिवष्ठय   बृहदंग्ने सुवीर्यम्   मूर्भ्नो विश्वंस्य वा्वातः | देवता अग्नि:<br>   1   <br>   2   <br>   3   <br>   4   <br>   5   <br>   6   <br>   7   <br>   8   <br>   9   <br>   10   <br>   11   <br>   12 |

|                                                    | ومناحبة مماليها                     | 11 4 - 11     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| <u> </u>                                           | धनंज्यं रणेरणे                      | 15            |
| <u> </u>                                           | पुभिर्वधांस् इन्दुंभिः              | 16            |
| `                                                  | तत्रा सर्दः कृणवसे                  | 17            |
| <u>~</u> ,                                         | अथा दुवो वनवसे                      | 18            |
| • •                                                | दिवोदासस्य सत्पतिः                  | 19            |
| स हि विश्वाति पार्थिवा र्यिं दार्शन्महित्वना ।     | वन्वन्नवताे अस्तृतः                 | 20            |
| स प्रेत्ववन्नवीयसाग्ने द्युम्नेने संयता ।          | बृहत्तीतन्थ भानुनी                  | 21            |
| प्र वेः सखायो अग्नये स्तोमं यज्ञं चे धृष्णुया ।    | अर्च गार्य च वेधसे                  | 22            |
| स हि यो मानुषा युगा सीद्द्योता कविक्रतुः ।         | दूतश्च हव्यवाहेनः                   | 23            |
| ता राजाना शुचित्रतादित्यान्मार्रुतं गुणम् ।        | वसो यक्षीह रोदसी                    | 24            |
| वस्वी ते अग्ने संदृष्टिरिषयते मत्यीय ।             | ऊर्जो नपादुमृतस्य                   | 25            |
| क्रत्वा दा अस्तु श्रेष्टोऽद्य त्वी वन्वन्तसुरेकणीः | । मर्त आनाश सुवृक्तिम्              | <b>  26  </b> |
| ते ते अग्रे त्वोता इषयन्तो विश्वमार्युः । तरन्तो   | ो अयों अरोतीर्वन्वन्तों अयों अरोतीः | 27            |
| अग्निस्तिग्मेने शोचिषा यासद् विश्वं न्यर्ंत्रिणेम् | । अग्निर्नो वनते र्यिम्             | 28            |
| सुवीरं रियमा भेर जातेवेदो विचर्षणे ।               | जिहि रक्षांसि सुक्रतो               | 29            |
| त्वं नः पाह्यंहस्मो जातवेदो अघायतः ।               | रक्षा णो ब्रह्मणस्कवे               | ∥ 30 ∥        |
| यो नो अग्ने दुरेव आ मर्तो वधाय दाशित ।             | तस्मन्नः पाह्यंहेसः                 | 31            |
| त्वं तं देव जिह्नया परि बाधस्व दुष्कृतम् ।         | मर्तो यो नो जिघांसति                | 32            |
| भुरद्वाजाय सुप्रथः शर्म यच्छ सहन्त्य ।             | अग्ने वरेण्यं वस्                   | 33            |
| अग्निर्वृत्राणि जङ्घनद्द्रविण्स्युर्विपुन्ययी ।    | समिद्धः शुक्र आहुतः                 | 34            |
| गर्भे मातुः पितुष्पिता विदिद्युतानो अक्षरे ।       | सीदेत्रृतस्य योनिमा                 | 35            |
| ब्रह्म प्रजावदा भेर जातेवेदो विचर्षणे ।            | अग्रे यद्वीदयद्विवि                 | 36            |
| उपे त्वा रुण्वसंदृशुं प्रयस्वन्तः सहस्कृत ।        | अग्ने ससृज्महे गिर्रः               | 37            |
| उपच्छायामिव घृणेरगेन्म शर्म ते व्यम्               | अग्ने हिर्रण्यसंदृशः                | 38            |
| य उग्रईव शर्यहा तिग्मशृङ्गो न वंसीगः               | अग्रे पुरो रुरोजिय                  | 39            |
| आ यं हस्ते न खादिनं शिशुं जातं न बिभ्रीत।          | विशामुग्निं स्वध्वरम्               | ∥ 40 ∥        |
| प्र देवं देववीतये भरता वसुवित्तमम्                 | आ स्वे यो <u>न</u> ौ नि षीदतु       | 41            |
| <del>-</del>                                       | स्योन आ गृहपीतम्                    | 42            |
| अग्ने युक्ष्वा हि ये तवाश्वांसो देव साधर्वः ।      | अ <u>रं</u> वहन्ति मुन्यवे          | 43            |
|                                                    | आ देवान्त्सोमीपीतये                 | 44            |
|                                                    | शोचा वि भाह्यजर                     | 45            |
| वीती यो देवं मर्तो दुवस्येद्ग्मिमीळीताध्वरे ह्वि   |                                     | 1             |
|                                                    |                                     |               |

| होतारं सत्ययजुं रोदेस्योरुत्तानहस्ताे नमुसा विवासेत्                               | 46 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| आ ते' अग्न ऋचा हृविर्हृदा तृष्टं भेरामिस । ते ते' भवन्तूक्षणे ऋषुभासो' वृशा उत     | 47 |
| अग्निं देवासो अग्नियमिन्धते वृत्रहन्तमम् । येना वसून्याभृता तृळ्हा रक्षांसि वाजिनी | 48 |
| । इति चतुर्थाष्टके पञ्चमोऽध्यायः समाप्तः ।                                         |    |

(15)(म.6, अनु.2)

छन्दः त्रिष्टुप् 1-14, द्विपदा त्रिष्टुप् 15 ऋषिः भरद्वाजः बार्हस्पत्यः देवता इन्द्रः पिबा सोमम्भि यमुग्र तर्द ऊर्वं गव्यं मिह गृणान ईन्द्र वि यो धृष्णो वधिषो वज्रहस्त विश्वा वृत्रमीमृत्रिया शवोभिः  $\parallel \mathbf{1} \parallel$ स ई पाहि य ऋजीषी तरुत्रो यः शिप्रवान्वृष्भो यो मतीनाम् यो गौत्रभिद्वेज्रभृद्यो हेरिष्ठाः स ईन्द्र चित्राँ अभि तृन्धि वाजीन् || 2 || एवा पाहि प्रलथा मन्देतु त्वा श्रुधि ब्रह्म वावृधस्वोत गीर्भिः आविः सूर्यं कृणुहि पीपिहीषो जुहि शत्रूँरिभ गा ईन्द्र तृन्धि | 3 | ते त्वा मदो बृहिदेन्द्र स्वधाव इमे पीता उक्षयन्त द्युमन्तेम् मुहामनूनं तुवसं विभूतिं मत्सुरासो जर्हषन्त प्रसाहम् || 4 || येभिः सूर्यंमुषसं मन्दसानोऽवासयोऽपं दृळहानि दर्पत् म्हामद्रिं परि गा ईन्द्र सन्तं नुत्था अच्युतं सदेसः परि स्वात् | 5 | तव् क्रत्वा तव् तद्दंसनिभिरामासु पुकं शच्या नि दीधः और्णोर्दुरे उस्त्रयोभ्यो वि दृळ्होदूर्वाद्गा असृजो अङ्गिरस्वान् | 6 | पुप्राथु क्षां मिह दंसो व्युर्श्वीमुप् द्यामृष्वो बृहिदिन्द्र स्तभायः अधीरयो रोदेसी देवपूत्रे प्रत्ने मातरी युह्वी ऋतस्य | 7 | अर्ध त्वा विश्वे पुर ईन्द्र देवा एकं त्वसं दिधरे भरीय अदेवो यदभ्यौहिष्ट देवान्त्स्वर्षाता वृणत इन्द्रमत्रे  $\parallel \mathbf{8} \parallel$ अध् द्यौश्चित्ते अप् सा नु वज्रीद्वितानेमद्भियसा स्वस्ये मुन्योः अहिं यदिन्द्रो अभ्योहसानुं नि चिद्विश्वायुः श्यथे ज्घान || 9 || अध् त्वष्टो ते मुह उंग्र वज्रं सुहस्रभृष्टिं ववृतच्छ्ताश्रिम् निकाममुरमणस्ं येन् नवन्तुमहिं सं पिणगृजीषिन् **|| 10 ||** वर्धान्यं विश्वे मुरुतः सुजोषाः पर्चच्छतं महिषाँ ईन्द्र तुभ्यम् पूषा विष्णुस्त्रीणि सरांसि धावन्वृत्रहणं मिद्रमम्शुमस्मै | 11 | आ क्षोदो मिं वृतं नदीनां परिष्ठितमसृज ऊर्मिम्पाम् तासामनुं प्रवर्त इन्द्र पन्थां प्रादेयो नीचीर्पसः समुद्रम् | 12 | एवा ता विश्वां चकृवांस्मिन्द्रं मुहामुग्रमंजुर्यं संहोदाम् सुवीरं त्वा स्वायुधं सुवज्रमा ब्रह्म नव्यमवसे ववृत्यात् | 13 | स नो वाजीय श्रवंस इषे चं राये धेहि द्युमतं इन्द्र विप्रीन् भरद्वाजे नृवतं इन्द्र सूरीन्दिवि चं स्मैधि पार्ये न इन्द्र

| 14 ||

| ऋषिः भरद्वाजः बार्हस्पत्यः छन्दः त्रिष्टुप्                        | देवता इन्द्रः |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| तमुं ष्टुहि यो अभिभूत्योजा वन्वन्नवातः पुरुहूत इन्द्रः             | 1             |
| अषोळ्हमुग्रं सहेमानमाभिर्गीर्भिर्वीर्ध वृष्टभं चेर्षणीनाम्         | 1             |
| स युध्मः सत्वा खज्कृत्समद्वा तुविम्रक्षो नेदनुमाँ ऋजीषी            | 1             |
| बृहद्रेणुश्यवेनो मानुषीणामेकेः कृष्टीनामेभवत्स्हावी                | 2             |
| त्वं हु नु त्यदेदमायो दस्यूँरेकः कृष्टीरेवनोरायीय                  | 1             |
| अस्ति स्विन्नु वीर्यंश् तत्ते इन्द्र न स्विदस्ति तद्देतुथा वि वोचः | 3             |
| सदिद्धि ते तुविजातस्य मन्ये सर्हः सिहष्ठ तुर्तस्तुरस्ये            | 1             |
| उग्रमुग्रस्ये त्वस्रतवीयोऽर्रध्रस्य रध्रतुरो बभूव                  | 4             |
| तन्नेः प्रत्नं सुख्यमेस्तु युष्मे इत्था वदेद्भिर्व्लमिङ्गरोभिः     | 1             |
| हन्नेच्युतच्युद्दस्मेषयेन्तमृणोः पुरो वि दुरो अस्य विश्वाः         | 5             |
| सिंह धीभिर्हव्यो अस्त्युग्र ईशानुकृन्मेहित वृत्रुतूर्ये            | 1             |
| स त्रोकसीता तर्नये स वृज्री वितन्त्साय्यो अभवत्स्मस्तु             | 6             |
| स मुज्मना जिनम् मानुषाणाममेर्त्येन् नाम्नाति प्र सर्स्ने           | 1             |
| स द्युम्नेन स शर्वसोत राया स वीर्येण नृतमः समोकाः                  | 7             |
| स यो न मुहे न मिथू जन्गे भूत्सुमन्तुनामा चुमुर्रि धुनिं च          | 1             |
| वृणक्पिप्रुं शम्बरं शुष्णमिन्द्रः पुरां च्यौत्नायं श्यथाय नू चित्  | 8             |
| उदावेता त्वक्षेसा पन्यंसा च वृत्रहत्याय रथिमन्द्र तिष्ठ            | 1             |
| धिष्व वज्रुं हस्तु आ दिक्षण्त्राभि प्र मेन्द पुरुदत्र मायाः        | 9             |
| अग्निर्न शुष्कुं वर्नमिन्द्र हेती रक्षो नि धेक्ष्युशनिर्न भीमा     | 1             |
| गुम्भीरये ऋष्वया यो रुरोजाध्वीनयद्वुरिता दुम्भयेच्च                | 10            |
| आ सहस्रं पृथिभिरिन्द्र राया तुर्विद्युम्न तुविवाजेभिर्वाक्         | 1             |
| याहि सूनो सहस्रो यस्य नू चिददेव ईशे पुरुहूत योतोः                  | 11            |
| प्र तुविद्युम्नस्य स्थविरस्य घृष्वेर्दिवो रेरप्शे महिमा पृथिव्याः  | 1             |
| नास्य शत्रुर्न प्रतिमानमस्ति न प्रतिष्ठिः पुरुमायस्य सह्योः        | 12            |
| प्र तत्ते अद्या करेणं कृतं भूत्कुत्सं यदायुमीतिथिग्वमस्मै          | 1             |
| पुरू सहस्रा नि शिशा अभि क्षामुत्तूर्वीयाणं धृष्ता निनेथ            | 13            |
| अनु त्वाहिघ्ने अर्ध देव देवा मदुन्विश्वे कुवितमं कवीनाम्           | 1             |
| करो यत्र वरिवो बाधिताये दिवे जनीय तुन्वे गृणानः                    | 14            |
|                                                                    |               |

| अनु द्यार्वापृथिवी तत्त् ओजोऽमेर्त्या जिहत इन्द्र देवाः    | 1  |
|------------------------------------------------------------|----|
| कृष्वा कृत्वो अकृतं यत्ते अस्त्युक्थं नवीयो जनयस्व युज्ञैः | 15 |

 (13)
 19
 (म.6, अनु.2)

 ऋषिः भरद्वाजः बार्हस्पत्यः
 छन्दः त्रिष्टुप्
 देवता इन्द्रः

म्हाँ इन्द्रो नृवदा चेषिणुप्रा उत द्विबही अमिनः सहोभिः अस्मद्रयेग्वावृधे वीर्यायोरुः पृथुः सुकृतः कुर्तृभिर्भूत्  $\parallel \mathbf{1} \parallel$ इन्द्रेमेव धिषणा सातये धाद्बृहन्तमृष्वम्जरं युवानम् अषिळ्हेन् शर्वसा शूशुवांसं सद्यश्चिद्यो वीवृधे असीमि || 2 || पृथू क्रस्त्री बहुला गर्भस्ती अस्मुद्र्यर्थक्सं मिमीहि श्रवांसि यूथेवे पृश्वः पेशुपा दमूना अस्माँ ईन्द्राभ्या वेवृत्स्वाजौ || 3 || तं व इन्द्रं चृतिनेमस्य शाकैरिह नूनं वीज्यन्तो हुवेम यथां चित्पूर्वे जरितारं आसुरनेद्या अनवद्या अरिष्टाः || 4 || धृतव्रतो धन्दाः सोमेवृद्धः स हि वामस्य वस्नाः पुरुक्षुः सं जिंग्मरे पृथ्यार्र रायो अस्मिन्त्समुद्रे न सिन्धेवो यादेमानाः | 5 | शविष्ठं नु आ भेर शूरु शव् ओजिष्ठमोजो अभिभूत उग्रम् विश्वी द्युम्ना वृष्ण्या मानुषाणाम्स्मभ्यं दा हरिवो माद्यध्यै | 6 | यस्ते मदीः पृतनाषाळमृध्र इन्द्र तं न् आ भेर शूशुवांसीम् येने तोकस्य तनेयस्य सातौ मंसीमिह जिगीवांस्स्त्वोताः | 7 | आ नो भर् वृषेणं शुष्मीमन्द्र धन्स्पृतं शूशुवासं सुदक्षेम् येन वंसीम् पृतीनासु शत्रून्तवोतिभिरुत जामीरजीमीन्  $\parallel \mathbf{8} \parallel$ आ ते शुष्मों वृष्भ एतु पृश्चादोत्तरार्दधरादा पुरस्तीत् आ विश्वतो अभि समेत्वर्वाङिन्द्रे द्युम्नं स्वेर्वद्धेह्यस्मे || 9 || नृवत्तं इन्द्रं नृतमाभिरूती वंसीमिह वामं श्रोमेतेभिः ईक्षे हि वस्वे उभयस्य राज्न्धा रत्नं महि स्थूरं बृहन्तम् | 10 | मुरुत्वेन्तं वृष्भं वोवृधानमकेवारिं दिव्यं शासिमन्द्रेम् विश्वासाहमवसे नूतनायोग्रं सहोदामिह तं हुवेम | 11 | जनं वज्रिन्मिह चिन्मन्यमानम्भ्यो नृभ्यो रन्धया येष्वस्मि अधा हि त्वी पृथिव्यां शूरसातौ हवीमहे तनेये गोष्वप्सु | 12 | व्यं ते एभिः पुरुहूत सुख्यैः शत्रौःशत्रोरुत्तेर् इत्स्यीम घ्नन्तो वृत्राण्युभयोनि शूर राया मेदेम बृह्ता त्वोताः | 13 |

| ऋषिः भरद्वाजः ब            | ग्रहस्पत्यः                             | छन्दः त्रिष्टुप् 1-6,8-13,                                             | विराट् 7                     | देवता इन्द्रः                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| द्यौर्न य                  | । ईन्द्राभि भूमार                       | र्यस्तस्थौ रुयिः शर्वसा                                                | पृत्सु जनान्                 |                                       |
| तं नः                      | <u>स</u> हस्रंभरमुर्व <u>रा</u> र       | पां <u>द</u> द्धि सूनो सहसो वृ                                         | _<br><u>ात्र</u> तुर॑म्      | 1                                     |
| दिवो न                     | । तुभ्यमन्विन्द्र                       | स्त्रासुर्यं देवेभिर्धायि वि                                           | त्रश्वम्                     | 1                                     |
| अ <u>हिं</u> य             | ाद्गुत्र <u>म</u> पो वि <u>त्रि</u> वां | -<br>iसं हर्वृजीषि्नविष्णुना र                                         | <u> चानः</u>                 | 2                                     |
| तूर्वुन्नोज                | _<br>नीयान्त <u>ु</u> वस्स्तर्व         | ोयान्कृत <u>ब</u> ्रह्मेन्द्रो वृद्धम                                  | हाः                          | 1                                     |
| राजीभ                      | वन्मधुनः सोम्य                          | -<br>स्य विश्वासां यत्पुरां <u>द</u>                                   | र्त्नुमार्वत्                | 3                                     |
| श <u>ृ</u> तैरप            | द्रन्पणये इन्द्रात्र                    | दशोणये क्वयेऽर्कसी                                                     | तौ                           | 1                                     |
| वृधैः श्                   | गुष्णेस्याशुष <u>्</u> रस्य             | मायाः पित्वो नारिरेची                                                  | क्तिं चुन प्र                | 4                                     |
| मुहो द्रु                  | हो अपं विश्वाय                          | । धायि वर्ज्रस्य यत्पतेन                                               | ो पादि शुष्णीः               | 1                                     |
| उ्रु ष                     | सुरथुं सार्रथये                         | करिन्द्रः कुत्सीय सूर्यीर                                              | य सातौ                       | 5                                     |
| प्र श्येन                  | गो न म <u>ंदि</u> रम <u>ं</u> शुग       | पंस् <u>मै</u> शिरों दासस्य नम्                                        | विर्मथायन्                   | 1                                     |
| प्रावृत्रम                 | ीं साप्यं स <u>ु</u> सन्त               | <sup>ं</sup> पृणग्राया सिम्षा सं                                       | स्वस्ति                      | 6                                     |
| वि पि <u>ष</u> ्           | ग़ेरहिमायस्य दृत                        | ळ्हाः पुरो विज्रञ्छवसा                                                 | न देर्दः                     | 1                                     |
| सुदमम्                     | तद्रेक्णो <sup>'</sup> अप्रमृ           | ष्यमृजिश्वने दात्रं दाशुषे                                             | ' दाः                        | 7                                     |
| स वेत्                     | सुं दर्शमायं दश                         | गोणिं तूर्तुजि्मिन्द्रीः स्वि                                          | <u>भृष्टिसुंम्रः</u>         | 1                                     |
| आ तुर्                     | <u>ग</u> ं शश् <u>व</u> दिभं द्यो       | तेनाय मातुर्न सोमुपे सृ                                                | जा <u>इ</u> यध्यै            | 8                                     |
|                            | -                                       | तितोतो बिभ्रद्वज्रं वृत्रहण्                                           |                              | 1                                     |
| ति <u>ष</u> ्टद्ध <u>ः</u> | ी अध्यस्ते व ग                          | र्ते वचोयुजी वहत् इन्द्र                                               | मृष्वम्                      | 9                                     |
| सुनेम्                     | तेऽव॑सा नव्य॑ ः                         | इन्द्र प्र पूरवीः स्तवन्त प                                            | <u>र</u> ना य <u>ु</u> ज्ञैः | 1                                     |
|                            | •                                       | द्वीर्दर्द्धन्दासीः पुरुकुत्सी                                         | `                            | 10                                    |
| <u>-</u>                   | <u></u> ,                               | र्वरिवस्यन्नुशने काव्याय                                               |                              | l                                     |
|                            | <u> </u>                                | मुहे पित्रे देदाथ स्वं न                                               | ·                            | 11                                    |
| =                          |                                         | र्ऋणोर्पः सीरा न स्रव                                                  |                              |                                       |
|                            |                                         | र्षि पारयो तुर्वश <u>ं</u> यदुं र                                      |                              | 12                                    |
|                            |                                         | एजौ स्रस्तो धुनीचुम <u>ुरी</u><br>सुन्वन्दुभीति <u>रि</u> ध्मभृतिः     | `                            | 12                                    |
|                            | रतुम्य सामाभः                           | सुन्वन्द्रभाता <u>र</u> ध्मभृतिः<br>21                                 | ्रपुक्ब्यर्कः                | 13   <br>(II 6 2II 2)                 |
| (12)<br>ऋषिः भरद्वाजः ब    | <br> र्हस्पत्यः                         |                                                                        |                              | (म.6, अनु.2)<br>12. विश्वे देवाः 9.11 |
|                            |                                         |                                                                        |                              |                                       |
|                            | •                                       | <u>प</u> गरारुव्य पा <u>र</u> रुव्या<br>यो <u>र</u> ्यिर्विभूतिरीयते व |                              | 1                                     |
| 1991                       | ( <u>101.1417</u> 1141                  | <u>7</u> 1313 71011301 3                                               | <u> </u>                     | 1                                     |

|        | तमुं स्तुष् इन्द्रं यो विदानो गिर्वाहसं गोर्भिर्य्ज्ञवृद्धम्  | 1             |
|--------|---------------------------------------------------------------|---------------|
|        | यस्य दिवमिति मुह्ना पृथिव्याः पुरुमायस्य रिरिचे मिहित्वम्     | 2             |
|        | स इत्तमोऽवयुनं तेतुन्वत्सूर्येण वयुनेवञ्चकार                  | 1             |
|        | कुदा ते मर्ता अमृतस्य धामेयेक्षन्तो न मिनन्ति स्वधावः         | 3             |
|        | यस्ता चुकार स कुह स्विदिन्द्रः कमा जनं चरित कासु विक्षु       | 1             |
|        | कस्ते युज्ञो मनसे शं वराय को अर्क ईन्द्र कतुमः स होता         | 4             |
|        | इदा हि ते वेविषतः पुराजाः प्रतासं आसुः पुरुकृत्सखीयः          | 1             |
|        | ये मध्यमास उत नूतनास उतावमस्य पुरुहूत बोधि                    | 5             |
|        | तं पृच्छन्तोऽवरासुः पराणि प्रुला ते इन्द्र श्रुत्यानु येमुः   | 1             |
|        | अर्चीमिस वीर ब्रह्मवाहो यादेव विद्य तात्वी मुहान्तम्          | 6             |
|        | अभि त्वा पाजो रक्षसो वि तस्थे महि जज्ञानमुभि तत्सु तिष्ठ      | 1             |
|        | तर्व प्रत्नेन युज्येन सख्या वज्रेण धृष्णो अप ता नुंदस्व       | 7             |
|        | स तु श्रुंधीन्द्र नूर्तनस्य ब्रह्मण्यतो वीर कारुधायः          | 1             |
|        | त्वं ह्यार्रेपिः प्रदिवि पितृणां शश्वद्धभूर्थं सुहव् एष्टौं   | 8             |
|        | प्रोतये वर्रणं मित्रमिन्द्रं मुरुतः कृष्वावसे नो अद्य         | 1             |
|        | प्र पूषणं विष्णुमृग्निं पुरंधिं सवितारुमोषधीः पर्वतांश्च      | 9             |
|        | इम उं त्वा पुरुशाक प्रयज्यो जरितारों अभ्यर्चन्त्यकैः          | 1             |
|        | श्रुधी हवमा हुवतो हुवानो न त्वावाँ अन्यो अमृत त्वदेस्ति       | 10            |
|        | नू मु आ वाचमुपं याहि विद्वान्विश्वेभिः सूनो सहस्रो यजेत्रैः   | 1             |
|        | ये अग्निजि्ह्या ऋत्सापे आसुर्ये मनुं चुक्रुरुपेरं दसीय        | 11            |
|        | स नो बोधि पुरएता सुगेषूत दुर्गेषु पिथ्किद्विदीनः              |               |
|        | ये अश्रमास उरवो वहिष्ठास्तर्भिर्न इन्द्राभि विक्षि वार्जम्    | 12            |
| (11)   | 22                                                            | (म.6, अनु.2)  |
| ऋषिः १ | नरद्वाजः बार्हस्पत्यः छन्दः त्रिष्टुप्                        | देवता इन्द्रः |
|        | य एक इद्धव्येश्चर्षणीनामिन्द्रं तं गीर्भिर्भ्यर्च आभिः        | 1             |
|        | यः पत्यते वृष्भो वृष्ण्यावान्त्सुत्यः सत्वा पुरुमायः सहस्वान् | 1             |
|        | तमु नुः पूर्वे पितरो नवंग्वाः सप्त विप्रसि अभि वाजयन्तः       |               |
|        | नुक्षुद्दाभं ततुर्रि पर्वतेष्ठामद्रोधवाचं मृतिभिः शविष्ठम्    | 2             |
|        | तमीमह् इन्द्रीमस्य रायः पुरुवीरस्य नृवतः पुरुक्षोः            | – "           |
|        | यो अस्क्रीधोयुर्जरुः स्वर्वान्तमा भेर हरिवो माद्यध्यै         | 3             |
|        | तन्नो वि वोचो यदि ते पुरा चिज्जरितार आनुशुः सुम्नमिन्द्र      | J   <br>      |
|        | तिया विकास प्राप्त सम्बन्धाः स्थाप्तार आनुराः सुन्नामन्त्र    | I             |

| 11 |
|----|
|    |
| 10 |
|    |
| 9  |
| 1  |
| 8  |
| 1  |
| 7  |
| 1  |
| 6  |
| 1  |
| 5  |
|    |
| 4  |
|    |

 (10)
 23
 (म.6, अनु.2)

 ऋषिः भरद्वाजः बार्हस्पत्यः
 छन्दः त्रिष्टुप्
 देवता इन्द्रः

सुत इत्त्वं निर्मिश्ठ इन्द्रं सोम् स्तोम् ब्रह्मणि शुस्यमीन उक्थे यद्वी युक्ताभ्यां मघवन्हरिभ्यां बिभ्रद्वज्रं बाह्वोरिन्द्र यासि  $\parallel \mathbf{1} \parallel$ यद्वी दिवि पार्ये सुष्विमिन्द्र वृत्रहत्येऽविसि शूरसातौ यद्वा दक्षेस्य बिभ्युषो अबिभ्युदरेन्धयुः शर्धत इन्द्र दस्यून् || 2 || पाता सुतिमन्द्रो अस्तु सोमं प्रणेनीरुग्रो जिर्तारमूती कर्ता वीराय सुष्वय उ लोकं दाता वसुं स्तुवृते कीरये चित् | 3 | गन्तेयान्ति सर्वना हरिभ्यां बुभिर्वज्रं पुपिः सोमं दुदिर्गाः कर्ता वीरं नर्यं सर्ववीरं श्रोता हवं गृणतः स्तोमेवाहाः || 4 || अस्मै वयं यद्वावान् तद्विविष्म् इन्द्रीय् यो नीः प्रदिवो अपुरकाः सुते सोमें स्तुमिस शंसेदुक्थेन्द्रीय ब्रह्म वर्धनं यथासेत् | 5 | ब्रह्मणि हि चेकृषे वधीनानि तार्वत्त इन्द्र मृतिभिर्विविष्मः सुते सोमे सुतपाः शंतमानि रान्द्रयो क्रियास्म वक्षणानि युज्ञैः | 6 | स नो बोधि पुरोळाशुं रराणुः पिबा तु सोमुं गोऋजीकमिन्द्र एदं बुर्हिर्यजमानस्य सीद्रोरं कृधि त्वायत उ लोकम् | 7 | स मेन्दस्वा ह्यनु जोषेमुग्र प्र त्वां युज्ञासं इमे अश्रुवन्तु

|        | प्रेमे हर्वासः पुरुहूतम्स्मे आ त्वेयं धीरवीर                    | त इन्द्र यम्याः                 | 8             |
|--------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|        | तं वीः सखायाः सं यथा सुतेषु सोमेंभिरीं                          | पृणता भोजिमन्द्रेम्             | 1             |
|        | कुवित्तरमा असीत नो भरीय न सुष्विमि                              | द्रोऽवेसे मृधाति                | 9             |
|        | एवेदिन्द्रः सुते अस्तावि सोमे भरद्वाजेषु १                      | <u> </u>                        | 1             |
|        | असद्यर्था जरित्र उत सूरिरिन्द्रों रायो विश्                     | ग्रव <u>ी</u> रस्य <u>दा</u> ता | 10            |
| (10)   | 24                                                              |                                 | (म.6, अनु.3)  |
| ऋषिः १ | <b>भरद्वाजः बार्हस्पत्यः               छन्दः</b> त्रिष्ट्       | <b>,</b> प्                     | देवता इन्द्रः |
|        | वृषा मद् इन्द्रे श्लोकं उक्था सचा सोमेषु                        | सुत्पा ऋजीषी                    | 1             |
|        | अर्च्त्र्यो मुघवा नृभ्ये उक्थैर्घुक्षो राजी गि                  | रामक्षितोतिः                    | 1             |
|        | ततुरिर्वीरो नर्यो विचेताः श्रोता हवं गृण्त                      |                                 |               |
|        | वसुः शंसो नरां कारुधीया वाजी स्तुतो                             | विदथे <sup>।</sup> दाति वार्जम् | 2             |
|        | अक्षो न चक्रयोः शूर बृहन्प्र ते मुद्रा रिरि                     | चे रोदस्योः                     | 1             |
|        | वृक्षस्य नु ते पुरुहूत वया व्यूर्वतयो रुरुहु                    | रिन्द्र <u>प</u> ूर्वीः         | 3             |
|        | शचीवतस्ते पुरुशाकु शाकु गवामिव स्रुत                            | ार्यः स <u>ं</u> चरणीः          | 1             |
|        | वृत्सानां न तुन्तर्यस्त इन्द्र दार्मन्वन्तो अव                  | ऱामानः सुदामन्                  | 4             |
|        | अन्यदद्य कर्वरम्न्यदु श्वोऽसंच्च सन्मुहुरान                     | <u>ब</u> क्रिरिन्द्रेः          | I             |
|        | मित्रो नो अत्र वर्रुणश्च पूषार्यो वशस्य पर                      | <u>र्</u> गतास्ति               | 5             |
|        | व त्वदापो न पर्वतस्य पृष्ठादुक्थेभिरिन्द्रा                     | नयन्त य <u>ु</u> ज्ञैः          | 1             |
|        | तं त्वाभिः सुष्टुतिभिर्वाजयन्त आजिं न ज                         | रिमुर्गिर्वाहो अश्वाः           | 6             |
|        | न यं जरेन्ति शरदो न मासा न द्याव इन्द्र                         | ;<br>मवकुर्शयन्ति               | 1             |
|        | वृद्धस्यं चिद्वर्धतामस्य तुनूः स्तोमेभिरुक्थै                   | श्चे शुस्यमाना                  | 7             |
|        | न वीळवे नर्मते न स्थिराय न शर्धते दस्                           | र्युजूताय स <u>्त</u> वान्      | 1             |
|        | अज्रा इन्द्रेस्य गि्रयिश्चदृष्वा गेम्भीरे चिद्भ                 | वति गाधर्मस्मै                  | 8             |
|        | गुम्भीरेण न उरुणामित्रिन्प्रेषो येन्धि सुतपा                    | <u>व</u> न्वाजीन्               | I             |
|        | स्था कु षु कुर्ध्व कृती अरिषण्यन्नकोर्व्याष्ट्र                 | ्रौ परितकम्यायाम्               | 9             |
|        | सर्चस्व नायमवसे अभीके इतो वा तिमन                               | द्र पाहि <u>रि</u> षः           | Ī             |
|        | अमा चैन्मरंण्ये पाहि रिषो मदेम श्तिहिंग                         | गः सुवीराः                      | 10            |
| (9)    | 25                                                              |                                 | (म.6, अनु.3)  |
| ऋषिः १ | <b>गरद्वाजः बार्हस्पत्यः                     छन्दः</b> त्रिष्ट् | पूर्                            | देवता इन्द्रः |
|        | या ते ऊतिरेवमा या पेरमा या मध्यमेन्द्रे                         | <br>शुष्मिन्नस्ति               | _             |
|        | ताभिरू षु वृत्रुहत्येऽवीर्न एभिश्च वाजैर्मुह                    | •                               | 1             |
|        |                                                                 |                                 |               |

| 26                                                          | (म.6, अन् |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| विद्याम् वस्तोरवेसा गृणन्तो भरद्वीजा उत ते इन्द्र नूनम्     | 9         |
| एवा नुः स्पृधुः समेजा सुमित्स्वन्द्रे रारुन्धि मिथुतीरदेवीः | 1         |
| अनुं क्षत्रमनु सहों यज्त्रेन्द्रं देवेभिरनुं ते नृषद्ये     | 8         |
| अनुं ते दायि मह इन्द्रियायं सुत्रा ते विश्वमनुं वृत्रहत्ये  | 1         |
| अस्माकासो ये नृतमासो अर्य इन्द्रं सूरयो दिधरे पुरो नीः      | 7         |
| अर्ध स्मा ते चर्ष्णयो यदेजानिन्द्रे त्रातोत भेवा वरूता      | 1         |
| वृत्रे वा महो नृवति क्षये वा व्यचस्वन्ता यदि वितन्त्सैते    | 6         |
| स पत्यत उभयोर्नृम्णम्योर्यदी वेधसः सिम्थे हर्वन्ते          |           |
| इन्द्र निकेष्ट्वा प्रत्येस्त्येषां विश्वा जातान्यभ्यसि तानि | 5         |
| निहि त्वा शूरो न तुरो न धृष्णुर्न त्वी योधो मन्यमानो युयोधी | 1         |
| तोके वा गोषु तनेये यदप्सु वि क्रन्देसी उर्वरासु ब्रवैते     | 4         |
| शूरो वा शूरं वनते शरीरैस्तनूरुचा तरुषि यत्कृण्वैते          |           |
| त्वमेषां विथुरा शवांसि ज्रिह वृष्ण्यानि कृणुही पराचः        | 3         |
| इन्द्रं जामयं उत येऽजामयोऽर्वाचीनासो वनुषो युयुज्रे         | 1         |
| आभिर्विश्वा अभियुजो विषूचीरायीय विशोऽव तारीर्दासीः          | 2         |
| आभिः स्पृधो मिथ्तीररिषण्यन्नमित्रस्य व्यथया मृन्युमिन्द्र   | 1         |
|                                                             |           |

देवता इन्द्रः

| श्रुधी ने इन्द्र ह्वयोमिस त्वा महो वार्जस्य सातौ वीवृषाणाः                |   |
|---------------------------------------------------------------------------|---|
| सं यद्विशोऽयेन्त् शूरेसाता उग्रं नोऽवः पार्ये अहेन्दाः                    | 1 |
| त्वां वाजी हेवते वाजिनेयो मुहो वाजस्य गध्यस्य सातौ                        | 1 |
| त्वां वृत्रेष्विन्द्र सत्पतिं तरुत्रं त्वां चेष्टे मुष्टिहा गोषु युध्येन् | 2 |
| त्वं कविं चोदयोऽर्कसातौ त्वं कुत्सीय शुष्णं दाशुषे वर्क्                  | 1 |
| त्वं शिरों अमुर्मणुः परोहन्नतिथिग्वाय शंस्यं करिष्यन्                     | 3 |
| त्वं रथं प्र भेरो योधमृष्वमावो युध्येन्तं वृष्भं दर्शद्युम्               | 1 |
| त्वं तुग्रं वेत्सवे सर्चाहन्त्वं तुजिं गृणन्तिमिन्द्र तूतोः               | 4 |
| त्वं तदुक्थिमन्द्र बुर्हणां कुः प्र यच्छता सुहस्रां शूर दिषि              | 1 |
| अवं गिरेर्दासुं शम्बेरं हुन्प्रावो दिवोदासं चित्राभिरूती                  | 5 |
| त्वं श्रद्धाभिर्मन्दसानः सोमैर्दभीतये चुमुरिमिन्द्र सिष्वप्               | 1 |
| त्वं रुजिं पिठीनसे दश्स्यन्षृष्टिं सहस्रा शच्या सर्चाहन्                  | 6 |
| अहं चन तत्सूरिभिरानश्यां तव ज्यायं इन्द्र सुम्नमोर्जः                     | 1 |
| त्वया यत्स्तर्वन्ते सधवीर वीरास्त्रिवरूथेन् नहुंषा शविष्ठ                 | 7 |

छन्दः त्रिष्टुप्

ऋषिः भरद्वाजः बार्हस्पत्यः

|        | वयं ते अस्यामिन                       | द्र द्युम्नहूंताै सर्खायः                | स्याम महिन् प्रेष्ठाः           | 1                     |
|--------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
|        | प्रातदिनिः क्षत्रश्रीर                | स्तु श्रेष्ठो घुने वृत्रा                | णां सुनये धर्नानाम्             | 8                     |
| (8)    |                                       |                                          | 27                              | (म.6, अनु.3)          |
| ऋषिःभ  | रद्वाजः बार्हस्पत्यः                  | छन्दः त्रिष्टुप्                         | देवता इन्द्रः 1-7, अभ्यावत      | र्ती चायमानः (दानं) 8 |
|        | किमस्य मद्रे किम                      | वस्य पीताविन्द्रः वि                     | कर्मस्य सुख्ये चंकार            | I                     |
|        | रणां वा ये निषि                       | द्व किं ते अस्य पुरा                     | विविद्रे किमु नूतनासः           | 1                     |
|        |                                       | य पीताविन्द्रः सर्दस्य                   |                                 | 1                     |
|        |                                       | <del>-</del>                             | वेविद्रे सदु नूर्तनासः          | 2                     |
|        | -                                     | नः समस्य न मेघव                          |                                 | 1                     |
|        |                                       | नूतन्स्येन्द्र निकर्दह                   |                                 | 3                     |
|        |                                       | चेति येनावधीर्वरशि                       |                                 | 1                     |
|        |                                       | नस्य शुष्मतस्वनाहि                       |                                 | 4                     |
|        |                                       |                                          | तिने चायमानाय शिक्षेन्          | l                     |
|        |                                       | पीयायां हन्पूर्वे अधे                    |                                 | 5                     |
|        |                                       |                                          | त्यां पुरुहूत श्रवस्या          | l                     |
|        | <del>-</del>                          |                                          | न्दाना न्युर्थान्यायन्          | 6                     |
|        |                                       | सूयवस्यू अन्तरू ।                        | •                               |                       |
|        | <del>-</del>                          | <u>ां</u> परोदा <u>द्</u> दृचीवेतो दै    |                                 | 7                     |
|        |                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  | गे मुघवा मह्यं सुम्राट्         |                       |
|        | अभ्यावती चायम्                        | <del>=</del>                             | यं दक्षिणा पार् <u>थ</u> वानीम् | 8                     |
| (8)    | ŗ                                     |                                          | 28                              | (म.6, अनु.3)          |
| ऋषिः १ | भरद्वाजः बाहस्पत्यः                   |                                          | जगती 2-4, अनुष्टुप् 8           | देवता गावः 1,3-7,     |
|        |                                       |                                          | न्द्रः वा <b>2</b> ,8           |                       |
|        | <u> </u>                              | त भ॒द्रम॑ऋन्त्सीदेन्तु                   |                                 | l                     |
|        |                                       | <sup>†</sup> <u>इ</u> ह स्युरिन्द्रीय पू |                                 | 1                     |
|        | •                                     | ते चे शिक्षत्युपेद्देदार्ग               | •                               |                       |
|        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                          | ब्रुल्ये नि देधाति देव्युम्     | 2                     |
|        |                                       |                                          | सीमामित्रो व्यथिरा देधर्षति     |                       |
|        |                                       |                                          | ताभिः सचते गोपितः सुह           | 3                     |
|        | •                                     | •                                        | गंस्कृत्त्रमुपं यन्ति ता अभि    |                       |
|        |                                       | <del>-</del>                             | ार्तस्य वि चरन्ति यज्वनः        | 4                     |
|        | गावां भगां गाव                        | इन्द्रां में अच्छान् ग                   | ावः सोमस्य प्रथमस्य भृक्षः      |                       |

| इमा या गावः स जेनास् इन्द्रे इच्छामीद्भृदा मनेसा चिदिन्द्रेम् | 5 |   |
|---------------------------------------------------------------|---|---|
| यूयं गोवो मेदयथा कृशं चिदश्रीरं चित्कृणुथा सुप्रतीकम्         |   |   |
| भुद्रं गृहं कृणुथ भद्रवाचो बृहद्बो वर्य उच्यते सुभासु         | 6 |   |
| प्रजावतीः सूयवंसं रि्शन्तीः शुद्धा अपः सुप्रपाणे पिर्बन्तीः   |   | - |
| मा वेः स्तेन ईशित माघशंसुः परि वो हेती रुद्रस्य वृज्याः       | 7 |   |
| उपेदमुपपर्चनमासु गोषूपे पृच्यताम्                             |   |   |
| उपं ऋष्भस्य रेत्स्युपेन्द्र तर्व वीर्ये                       | 8 |   |
| । इति चतुर्थाष्टके षष्ठोऽध्यायः समाप्तः ।                     |   |   |
|                                                               |   |   |

(सप्तमोऽध्यायः ॥ वर्गाः 1-35)

| (6)          | 29                                                                     | (म.6, अनु.3)   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ऋषिः         | भरद्वाजः बार्हस्पत्यः छन्दः त्रिष्टुप्                                 | देवता इन्द्रः  |
|              | इन्द्रं वो नरः सुख्यायं सेपुर्मुहो यन्तः सुमृतये चकानाः                | 1              |
|              | मुहो हि दाता वर्ज्रहस्तो अस्ति मुहामुं रुण्वमवसे यजध्वम्               | 1              |
|              | आ यस्मिन्हस्ते नयी मिमिक्षुरा रथे हिर्ण्यये रथेष्ठाः                   | 1              |
|              | आ रुशमयो गर्भस्त्योः स्थूरयोराध्वन्नश्वासो वृषणो युजानाः               | 2              |
|              | श्रिये ते पादा दुव आ मिमिक्षुर्धृष्णुर्वज्री शर्वसा दक्षिणावान्        | 1              |
|              | वसनो अत्कं सुर्भि दृशे कं स्वर्ंण नृतविष्रि बंभूथ                      | 3              |
|              | स सोम् आर्मिश्लतमः सुतो भूद्यस्मिन्पक्तिः पुच्यते सन्ति धानाः          | l              |
|              | इन्द्रं नरेः स्तुवन्तौ ब्रह्मकारा उक्था शंसेन्तो देववीततमाः            | 4              |
|              | न ते अन्तुः शर्वसो धाय्यस्य वि तु बबिधे रोदेसी महित्वा                 | 1              |
|              | आ ता सूरिः पृणिति तूर्तुजानो यूथेवाप्सु समीजमान ऊती                    | 5              |
|              | एवेदिन्द्रीः सुहर्व ऋष्वो अस्तूती अनूती हिरिशि॒प्रः सत्वी              | 1              |
|              | एवा हि जातो असमात्योजाः पुरू चे वृत्रा हेनित िन दस्यून्                | 6              |
| (5)          | 30                                                                     | (म. 6, अनु. 3) |
| ऋषिः         | भरद्वाजः बार्हस्पत्यः छन्दः त्रिष्टुप्                                 | देवता इन्द्रः  |
|              | भूय इद्वीवृधे वीर्यीयँ एको अजुर्यो देयते वसूनि                         | 1              |
|              | प्र रिरिचे दिव इन्द्रीः पृथिव्या अर्धिमिदस्य प्रति रोदसी उभे           | 1              |
|              | अर्धा मन्ये बृहर्दसुर्यंमस्य यानि दाधार निकरा मिनाति                   | 1              |
|              | द्विवेदिवे सूर्यो दर्शतो भूद्वि सद्मीन्युर्विया सुक्रतुर्धात्          | 2              |
|              | अद्या चिन्नू चित्तदपो नदीनां यद्मिभ्यो अरेदो गातुमिन्द्र               | 1              |
|              | नि पर्वता अद्मसदो न सेंदुस्त्वया दृळ्हानि सुक्रतो रजांसि               | 3              |
|              | सृत्यमित्तन्न त्वावाँ अन्यो अस्तीन्द्रं देवो न मर्त्यो ज्यायान्        | 1              |
|              | अहुन्नहिं परि्शयनिमर्णोऽवसिृजो अपो अच्छो समुद्रम्                      | 4              |
|              | त्वमुपो वि दुरो विषूचीरिन्द्र हुळ्हमरुजः पर्वतस्य                      | 1              |
|              | राजभिवो जर्गतश्चर्षणीनां साकं सूर्यं जनयन्द्यामुषासम्                  | 5              |
| (5)          | 31                                                                     | (म. 6, अनु. 3) |
| ऋषिः         | सुहोत्रः भरद्वाजः छन्दः त्रिष्टुप् 1-3,5, शकरी 4                       | देवता इन्द्रः  |
| —-<br>अभृरेक | त्रो <sup>'</sup> रियपते र <u>यी</u> णामा हस्त्रयोरिधथा इन्द्र कृष्टीः |                |
| <u>~</u> ,   | न अप्सु तर्नये चु सूरेऽवोचन्त चर्षुणयो विवाचः                          | 1              |
|              | - ७ - ॰ - ॰                                                            |                |
|              | · ·                                                                    |                |

| द्यावाक्ष | मा पर्वीतासो वर्नानि विश्वं दृळहं भेयते अज्मन्ना ते                                                             | 2                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| त्वं कुत  | भ्रेनाभि शुष्णीमिन्द्राशुषं युध्य कुर्यवं गविष्टौ                                                               | 1                                               |
| दश प्रा   | गुत्वे अधु सूर्यस्य मुषायश्चक्रमविवे रपांसि                                                                     | 3                                               |
|           | ान्यव शम्बरस्य पुरो जघन्थाप्रतीनि दस्योः                                                                        | Ĭ                                               |
|           | यत्र शच्या शचीवो दिवोदासाय सुन्वते स्रुतक्रे भ्रद्धाजाय गृण्ते                                                  | वसनि ॥ 4 ॥                                      |
|           |                                                                                                                 | ,                                               |
|           | जुर्<br>गिथुन्नवसोपे मुद्रिक्प्र चे श्रुत श्रावय चर्ष्णिभ्यः                                                    | 5                                               |
| (5)       | 32                                                                                                              | (म. <b>6</b> , अनु. <b>3</b> )                  |
|           |                                                                                                                 | देवता इन्द्रः                                   |
|           | अपूर्व्या पुरुतमन्यस्मै मुहे वीरायं तुवसं तुरायं                                                                | 1                                               |
|           | जिर्वा पुरुतमान्यस्म मुरु वाराय त्वस तुराय<br>विरुष्शिने वृज्जिणे शंतमानि वचांस्यासा स्थविराय तक्षम्            | 1                                               |
|           | स मातरा सूर्येणा कवीनामवसियद्वजदित्रं गृणानः                                                                    | 1                                               |
|           | स्वाधीभिर्ऋकेभिर्वावशान उदुस्रियोणामसृजन्निदानेम्                                                               | 2                                               |
|           | स विद्विभिर्ऋकिभिर्गोषु शश्वीन्मृतज्ञुभिः पुरुकृत्वो जिगाय                                                      | 2                                               |
|           | पुरः पुरोहा सर्खिभिः सर्खीयन्ट्रळ्हा रुरोज कुविभिः कुविः सन्                                                    | 3                                               |
|           | स नीव्याभिर्जार्मच्छा महो वाजेभिर्महद्भिश्च शुष्मैः                                                             | 3                                               |
|           | पुरुवीराभिर्वृषभ क्षितीनामा गिर्वणः सुविताय प्र यहि                                                             | 4                                               |
|           | युर्धारामपृष्यम दिल्लामा गिषणः सुर्युतायः प्र चारु<br>स सर्गेण शर्वसा तक्तो अत्यैर्प इन्द्रौ दक्षिण्तस्तुराषाट् | 4                                               |
|           | इत्था सृजाना अनेपावृदर्थं दिवेदिवे विविषुरप्रमृष्यम्                                                            | 5                                               |
| (5)       | <u>इत्या सृजामा जममापृ</u> षय <u>ग्र</u> ियापय ग्रियपुरप्रमृष्यम्<br><b>33</b>                                  |                                                 |
| (5)       | गुनहोत्रः भरद्वाजः                                   छन्दः त्रिष्टुप्                                           | (म. <b>6</b> , अनु. <b>3</b> )<br>देवता इन्द्रः |
| 1214.     |                                                                                                                 | ५५(॥ ३%.                                        |
|           | य ओजिष्ठ इन्द्र तं सु नो दा मदो वृषन्त्स्विभृष्टिर्दास्वीन्                                                     | 1                                               |
|           | सौवेश्यं यो वनवृत्स्वश्वो वृत्रा समत्सु सासहेद्मित्रीन्                                                         | 1                                               |
|           | त्वां हीर्डेन्द्रावसे विवाचो हर्वन्ते चर्षणयः शूरसातौ                                                           | 1                                               |
|           | त्वं विप्रेभिर्वि पुणौरेशायुस्त्वोत् इत्सिनिता वाजुमर्वा                                                        | 2                                               |
|           | त्वं ताँ ईन्द्रोभयाँ अमित्रान्दासी वृत्राण्यायी च शूर                                                           | 1                                               |
|           | वधीर्वनेव सुधितेभिरत्कैरा पृत्सु देषि नृणां नृतम                                                                | 3                                               |
|           | स त्वं ने इन्द्राकेवाभिरूती सखी विश्वायुरिवृता वृधे भूः                                                         | ľ                                               |
|           | स्वर्षाता यद्भयोमसि त्वा युध्येन्तो नेमधिता पृत्सु शूर                                                          | 4                                               |
|           | नूनं ने इन्द्राप्रायं च स्या भवां मृळीक उत नो अभिष्टौ                                                           | 1                                               |
|           | <u>इ</u> त्था गृणन्तो मुहिनेस्य शर्मीन्द्वि ष्याम् पार्ये गोषतमाः                                               | 5                                               |
|           | Z/                                                                                                              | II <b>J</b> II                                  |

|      | 2.4                                                                 |                                |
|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| (5)  | 34                                                                  | (म. <b>६</b> , अनु. <b>3</b> ) |
| ઋાષ: | शुनहोत्रः भरद्वाजः छन्दः त्रिष्टुप्                                 | देवता इन्द्रः                  |
|      | सं च त्वे ज्ग्मुर्गिरं इन्द्र पूर्वीर्वि च त्वद्यन्ति विभ्वो मनीषाः | l                              |
|      | पुरा नूनं च स्तुतय ऋषीणां परपृध्र इन्द्रे अध्युक्थाकां              | 1                              |
|      | पुरुहूतो यः पुरुगूर्त ऋभ्वाँ एकः पुरुप्रशुस्तो अस्ति युज्ञैः        | l                              |
|      | रथो न महे शर्वसे युजानोर्रस्माभिरिन्द्रो अनुमाद्यो भूत्             | 2                              |
|      | न यं हिंसन्ति धीतयो न वाणीरिन्द्रं नक्षुन्तीद्भि वर्धयन्तीः         | l                              |
|      | यदि स्तोतारः शृतं यत्स्हस्रं गृणन्ति गिर्वणस्ं शं तदस्मै            | 3                              |
|      | अस्मो एतद्विव्यर्श्चेवे मासा मिमिक्ष इन्द्रे न्ययामि सोर्मः         |                                |
|      | जनं न धन्वन्नभि सं यदापः सुत्रा वविधुईवनानि युज्ञैः                 | 4                              |
|      | अस्मो एतन्मह्यां'ङ्रूषमेस्मा इन्द्रीय स्तोत्रं मृतिभिरवाचि          |                                |
|      | अस्द्यर्था महति वृत्रुतूर्य इन्द्रो विश्वायुरिवृता वृधश्च           | 5                              |
| (5)  | <u>35</u>                                                           | (म. <b>६</b> , अनु. <b>3</b> ) |
| ऋषिः | नरः भारद्वाजः छन्दः त्रिष्टुप्                                      | देवता इन्द्रः                  |
|      | कुदा भुवन्रथेक्षयाणि ब्रह्म कुदा स्तोत्रे सहस्रपोष्यं दाः           | 1                              |
|      | कुदा स्तोमं वासयोऽस्य राया कुदा धिर्यः करिस् वार्जरत्नाः            | 1                              |
|      | किं स्वित्तदिन्द्र यन्नृभिर्नॄन्वीरैर्वीरान्नीळयसि जयाजीन्          |                                |
|      | त्रिधातु गा अधि जयासि गोष्विन्द्रे द्युम्नं स्वर्वद्धेह्यस्मे       | 2                              |
|      | किं स्वित्तदिन्द्र यज्जरित्रे विश्वप्सु ब्रह्म कृणवेः शविष्ठ        | I                              |
|      | कुदा धियो न नियुतौ युवासे कुदा गोर्मघा हर्वनानि गच्छाः              | 3                              |
|      | स गोर्मघा जरित्रे अश्वेश्चन्द्रा वार्जश्रवसो अधि धेहि पृक्षीः       | 1                              |
|      | पीपि्हीषः सुदुर्घामिन्द्र धेनुं भ्रद्धाजेषु सुरुचौ रुरुच्याः        | 4                              |
|      | तमा नूनं वृजनेमुन्यथा चिच्छूरो यच्छेक्र वि दुरौ गृणीषे              | 1                              |
|      | मा निर्रेरं शुक्रदुर्घस्य धेनोरिङ्गिरसान्ब्रह्मणा विप्र जिन्व       | 5                              |
| (5)  | 36                                                                  | (म.6, अनु.3)                   |
| ऋषिः | नरः भारद्वाजः छन्दः त्रिष्टुप्                                      | देवता इन्द्रः                  |
|      | सुत्रा मदोसुस्तर्व विश्वजेन्याः सुत्रा रायोऽधु ये पार्थिवासः        |                                |
|      | स्त्रा वार्जानामभवो विभक्ता यद्देवेषु धारयेथा असुर्यम्              | 1                              |
|      | अनु प्र येजे जन् ओजो अस्य सुत्रा दिधरे अनु वीर्याय                  |                                |
|      |                                                                     | H - H                          |

स्यूमगृभे दुध्येऽवीते च क्रतुं वृञ्जन्त्यिप वृत्र्हत्ये

तं सुध्रीचीरूतयो वृष्ण्यानि पौंस्यानि नियुतः सश्चुरिन्द्रम्

समुद्रं न सिन्धेव उक्थशुष्मा उरुव्यचेसं गिर् आ विशन्ति

| 2 |

| 3 |

| स रायस्खामुपं सृजा गृणानः पुरुश्चन्द्रस्य त्विमन्द्र वस्वेः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | l                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| पतिर्बभूथासमाे जनानामेकाे विश्वस्य भुवनस्य राजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                   |
| स तु श्रुंधि श्रुत्या यो दुेवोयुर्द्योर्न भूमाभि रायो अर्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | l                                                                                   |
| असो यथा नुः शर्वसा चकानो युगेर्युगे वर्यसा चेकितानः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                                                                                   |
| (5) 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (म. 6, अनु. 3)                                                                      |
| ऋषिः भरद्वाजः बार्हस्पत्यः छन्दः त्रिष्टुप्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | देवता इन्द्रः                                                                       |
| अर्वाग्रथं विश्ववरिं त उग्रेन्द्रं युक्तासो हरीयो वहन्तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| कोरिश्चिद्धि त्वा हर्वते स्वर्वानृधीमहि सधुमार्दस्ते अद्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| इन्द्रों नो अस्य पूर्व्यः पेपीयाद्द्युक्षो मर्दस्य सोम्यस्य राजां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                                                                   |
| आसुस्राणासीः शवसानमच्छेन्द्री सुचुक्रे रुथ्यसाे अश्वीः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                                                                                   |
| अभि श्रव ऋज्येन्तो वहेयुर्नू चिन्नु वायोर्मृतं वि देस्येत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                   |
| वरिष्ठो अस्य दक्षिणामियुर्तीन्द्रो मुघोनां तुविकूर्मितेमः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                   |
| ययो वज्रिवः परियास्यंहो मुघा चे धृष्णाो दर्यसे वि सूरीन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                   |
| इन्द्रो वार्जस्य स्थिविरस्य दातेन्द्रो गुीर्भिर्वीर्धतां वृद्धर्महाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                                                                   |
| इन्द्रा वाजस्य स्थावरस्य दातन्त्रा गामववता वृक्षमहाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| عبيا عن علي عبي عبي عبي عبي عبي عبي عبي عبي عبي عب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11 - 11                                                                             |
| इन्द्रो वृत्रं हर्निष्ठो अस्तु सत्वा ता सूरिः पृणित् तूर्तुजानः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                   |
| (5) 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (म. 6, अनु. 3)                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| (5) 38  ऋषिः भरद्वाजः बार्हस्पत्यः छन्दः त्रिष्टुप्  अपीदित उर्दु नश्चित्रतेमो मृहीं भर्षद्मगुमतीमिन्द्रेहूतिम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (म. 6, अनु. 3)                                                                      |
| (5)       38         ऋषिः भरद्वाजः बार्हस्पत्यः       छन्दः त्रिष्टुप्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (म. 6, अनु. 3)                                                                      |
| (5) 38  ऋषिः भरद्वाजः बार्हस्पत्यः छन्दः त्रिष्टुप्  अपिदित उर्दु निश्चित्रतेमो महीं भर्षद्वयुमतोमिन्द्रेहूतिम् पन्येसीं धीतिं दैव्यस्य यामञ्जनस्य रातिं वेनते सुदानुः दूराञ्चिदा वेसतो अस्य कर्णा घोषादिन्द्रेस्य तन्यित ब्रुवाणः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (म. <b>6</b> , अनु. <b>3</b> )<br>देवता इन्द्रः                                     |
| (5) 38  ऋषिः भरद्वाजः बार्हस्पत्यः छन्दः त्रिष्टुप्  अपीदित उर्दु नश्चित्रतेमो मृहीं भर्षद्वयुमतीमिन्द्रेहूतिम् पन्येसीं धीतिं दैव्यस्य याम् अनस्य रातिं वनते सुदानुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (म. <b>6</b> , अनु. <b>3</b> )<br>देवता इन्द्रः                                     |
| (5) 38  ऋषिः भरद्वाजः बार्हस्पत्यः छन्दः त्रिष्टुप्  अपिति उर्दु निश्चित्रतेमो महीं भर्षद्वयुमतोिमिन्द्रेहूतिम् पन्येसीं धीतिं दैव्यस्य यामञ्जनस्य रातिं वेनते सुदानुः दूराञ्चिदा वेसतो अस्य कर्णा घोषादिन्द्रस्य तन्यित ब्रुवाणः एयमेनं देवहूतिर्ववृत्यान्मद्रयर्शगन्द्रिमियमृच्यमीना तं वो धिया परमया पुराजामजरमिन्द्रम्भ्यनूष्यकैः                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (म.6, अनु.3)<br>देवता इन्द्रः<br> <br>  1                                           |
| (5) 38  ऋषिः भरद्वाजः बार्हस्पत्यः छन्दः त्रिष्टुप्  अपीदित उर्दु नश्चित्रतेमा मृहीं भर्षद्वयुमतोमिन्द्रेहूतिम् पन्येसीं धीतिं दैव्यस्य यामञ्जनस्य रातिं वेनते सुदानुः दूराञ्चिदा वेसतो अस्य कर्णा घोषादिन्द्रस्य तन्यित ब्रुवाणः एयमेनं देवहूतिर्ववृत्यान्मुद्र्यर्गन्द्रिमियमृच्यमीना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (म.6, अनु.3)<br>देवता इन्द्रः<br> <br>  1                                           |
| (5) 38  ऋषिः भरद्वाजः बार्हस्पत्यः छन्दः त्रिष्टुप्  अपिति उर्दु निश्चित्रतेमो महीं भर्षद्वयुमतोिमिन्द्रेहूतिम् पन्येसीं धीतिं दैव्यस्य यामञ्जनस्य रातिं वेनते सुदानुः दूराञ्चिदा वेसतो अस्य कर्णा घोषादिन्द्रस्य तन्यित ब्रुवाणः एयमेनं देवहूतिर्ववृत्यान्मद्रयर्शगन्द्रिमियमृच्यमीना तं वो धिया परमया पुराजामजरमिन्द्रम्भ्यनूष्यकैः                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (म.6, अनु.3)<br>देवता इन्द्रः<br> <br>  1   <br>  2                                 |
| (5) 38  ऋषिः भरद्वाजः बार्हस्पत्यः छन्दः त्रिष्टुप्  अपीदित उर्दु निश्चित्रतेमा महीं भर्षद्वयुमतीमिन्द्रेहूतिम् पन्येसीं धीतिं दैव्येस्य यामञ्जनेस्य रातिं वेनते सुदानुः दूराञ्चिदा वेसतो अस्य कर्णा घोषादिन्द्रेस्य तन्यित ब्रुवाणः एयमेनं देवहूतिर्ववृत्यान्मद्रयर्शगन्द्रिमियमृच्यमीना तं वो धिया परमया पुराजामजरमिन्द्रेम्भ्येनूष्यकैः ब्रह्मा च गिरो दिधरे समिस्मिन्महांश्च स्तोमो अधि वर्धदिन्द्रे वर्धाद्यं यज्ञ उत सोम् इन्द्रं वर्धाद्ब्रह्म गिरे उक्था च मन्मे वर्धाहैनमुषसो यामेत्रक्तोर्वर्धान्मासीः शरदो द्याव इन्द्रेम्                                                                                                    | (म.6, अनु.3)<br>देवता इन्द्रः<br> <br>  1   <br>  2                                 |
| (5) 38  ऋषिः भरद्वाजः बार्हस्पत्यः छन्दः त्रिष्टुप्  अपीदित उर्दु निश्चित्रतेमो मृहीं भर्षद्वयुमतोिमिन्द्रेहूतिम् पन्येसीं धीतिं दैव्यस्य यामञ्जनस्य रातिं वेनते सुदानुः दूराञ्चिदा वसतो अस्य कर्णा घोषादिन्द्रस्य तन्यित ब्रुवाणः एयमेनं देवहूतिर्ववृत्यान्मुद्र्यर्शगन्द्रिमियमृच्यमीना तं वो धिया परमया पुराजामजर्मिन्द्रम्भ्येनूष्य्कैः ब्रह्मा च गिरो दिध्रे समिस्मिन्म्हांश्च स्तोमो अधि वर्धदिन्द्रे वर्धाद्यं यज्ञ उत सोम् इन्द्रं वर्धाद्ब्रह्म गिर उक्था च मन्म                                                                                                                                                                | (म.6, अनु.3)<br>देवता इन्द्रः<br> <br>  1   <br>  2   <br>  3                       |
| (5) 38  ऋषिः भरद्वाजः बार्हस्पत्यः छन्दः त्रिष्टुप्  अपीदित उर्दु निश्चित्रतेमा महीं भर्षद्वयुमतीमिन्द्रेहूतिम् पन्येसीं धीतिं दैव्येस्य यामञ्जनेस्य रातिं वेनते सुदानुः दूराञ्चिदा वेसतो अस्य कर्णा घोषादिन्द्रेस्य तन्यित ब्रुवाणः एयमेनं देवहूतिर्ववृत्यान्मद्रयर्शगन्द्रिमियमृच्यमीना तं वो धिया परमया पुराजामजरमिन्द्रेम्भ्येनूष्यकैः ब्रह्मा च गिरो दिधरे समिस्मिन्महांश्च स्तोमो अधि वर्धदिन्द्रे वर्धाद्यं यज्ञ उत सोम् इन्द्रं वर्धाद्ब्रह्म गिरे उक्था च मन्मे वर्धाहैनमुषसो यामेत्रक्तोर्वर्धान्मासीः शरदो द्याव इन्द्रेम्                                                                                                    | (म.6, अनु.3)<br>देवता इन्द्रः<br> <br>  1   <br>  2   <br>  3                       |
| (5) 38  ऋषिः भरद्वाजः बार्हस्पत्यः छन्दः त्रिष्टुप्  अपीदित उर्दु निश्चित्रतेमा महीं भर्षद्वयुमतीमिन्द्रहूतिम् पन्येसीं धीतिं दैव्येस्य यामञ्जनेस्य रातिं वेनते सुदानुः दूराञ्चिदा वेसतो अस्य कर्णा घोषादिन्द्रेस्य तन्यित ब्रुवाणः एयमेनं देवहूतिर्ववृत्यान्मुद्र्यर्शगन्द्रिमियमृच्यमीना तं वो धिया परमया पुराजामजर्मिन्द्रम्भ्यनूष्यकेः ब्रह्मां च गिरो दिधरे समिस्मिन्महांश्च स्तोमो अधि वर्धदिन्द्रे वर्धाद्यं यज्ञ उत सोम् इन्द्रं वर्धाद्ब्रह्म गिरे उक्था च मन्म वर्धाहैनमुषसो यामेत्रक्तोर्वर्धान्मासाः श्रद्दो द्याव इन्द्रम् एवा जेज्ञानं सहसे असीमि वावृधानं राधसे च श्रुताये                                                | (म.6, अनु.3)<br>देवता इन्द्रः<br> <br>  1   <br>  2   <br>  3   <br>  4             |
| त्रिषः भरद्वाजः बार्हस्पत्यः छन्दः त्रिष्टुप् अपादित उर्दु निश्चित्रतमो महीं भर्षद्वयुमतीमिन्द्रहूतिम् पन्यसीं धीतिं दैव्यस्य यामञ्जनस्य रातिं वनते सुदानुः दूराञ्चिदा वसतो अस्य कर्णा घोषादिन्द्रस्य तन्यित ब्रुवाणः एयमेनं देवहूतिर्ववृत्यान्मद्र्यर्शगन्द्रिम्यमृच्यमोना तं वो धिया परमया पुराजामजरमिन्द्रम्भ्यनूष्यकेः ब्रह्मा च गिरो दिधरे समिस्मन्महांश्च स्तोमो अधि वर्धदिन्द्रे वर्धाद्यं यज्ञ उत सोम् इन्द्रं वर्धाद्ब्रह्म गिरे उक्था च मन्मे वर्धाहैनमुषसो यामेत्रक्तोर्वर्धान्मासाः श्ररदो द्याव इन्द्रम् एवा जेज्ञानं सहस्ये असामि वावृधानं राधसे च श्रुताये महामुग्रमवसे विप्र नूनमा विवासम वृत्रत्येषु                    | (म.6, अनु.3)                                                                        |
| (5) 38  ऋषिः भरद्वाजः बार्हस्पत्यः छन्दः त्रिष्टुप्  अपिद्वित उर्दु निश्चित्रतेमां मृहीं भर्षद्वयुमतीमिन्द्रहूतिम् पन्यसीं धीतिं दैव्यस्य याम्अनस्य रातिं वेनते सुदानुः दूराञ्चिदा वसतो अस्य कर्णा घोषादिन्द्रस्य तन्यित ब्रुवाणः एयमेनं देवहूतिर्ववृत्यान्मद्र्यर्शगन्द्रिम्यमृच्यमोना तं वो धिया पर्मयो पुराजामजर्मिन्द्रम्भ्यनूष्यकैः ब्रह्मा च गिरो दिध्रे समिस्मिन्महांश्च स्तोमो अधि वर्धदिन्द्रे वर्धाद्यं यज्ञ उत सोम् इन्द्रं वर्धाद्ब्रह्म गिरे उक्था च मन्मे वर्धाहैनमुषसो यामेन्नकोर्वर्धान्मासाः श्रदो द्याव इन्द्रम् एवा जेज्ञानं सहस्रे असीमि वावृधानं राधसे च श्रुताये महामुग्रमवसे विप्र नूनमा विवासेम वृत्रत्येषु  (5) | (म.6, अनु.3)  देवता इन्द्रः       1       2       3       4       5    (म.6, अनु.3) |

|            | अ्यमुशानः पर्यद्रिमुस्रा ऋतधीतिभिर्ऋत्युग्युजानः                                                          | 1               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|            | रुजदर्रुग्णुं वि वुलस्य सानुं पुणौर्वचौभिरुभि योधिदिन्द्रेः                                               | 2               |
|            | अयं द्योतयदुद्युतो व्यरंक्तुन्द्रोषा वस्तोः शुरदु इन्दुरिन्द्र                                            | I               |
|            | इमं केतुमदधुर्नू चिदह्वां शुचिजन्मन उषसंश्वकार                                                            | 3               |
|            | ययं रोचयदुरुचो रुचानो्रेयं वासय् द्वयृश्तेन पूर्वीः                                                       | l               |
|            | ययमीयत ऋत्युग्भिरश्वीः स्वर्विदा नाभिना चर्षणिप्राः                                                       | 4               |
|            |                                                                                                           | l               |
|            | अप ओषंधीरविषा वर्नानि गा अर्वतो नृनृचसे रिरोहि                                                            | 5               |
| <b>(5)</b> | 40                                                                                                        | (म.6, अनु.3)    |
|            | भरद्वाजः बार्हस्पत्यः छन्दः त्रिष्टुप्                                                                    | देवता इन्द्रः   |
|            | <u> </u>                                                                                                  | 1               |
|            | इन्द्र पिब् तुभ्यं सुतो मदायावे स्य हरो वि मुचा सखीया                                                     | l               |
|            | उत प्र गीय गुण आ निषद्यार्थी युज्ञार्य गृण्ते वयो धाः                                                     | 1               |
|            | अस्य पिब यस्य जज्ञान ईन्द्र मदीय क्रत्वे अपिबो विरिष्शिन्                                                 |                 |
|            | तमु ते गावो नर आपो अद्विरिन्दुं समह्यन्पीतये समस्मै                                                       | 2               |
|            | समिद्धे अग्नौ सुत ईन्द्र सोम् आ त्वी वहन्तु हरेयो वहिष्ठाः                                                |                 |
|            | त्वायता मनेसा जोहवीमीन्द्रा योहि सुविताये महे नीः                                                         | 3               |
|            | आ योहि शश्वेदुशृता येयाथेन्द्रे मृहा मनेसा सोम्पेयेम्                                                     |                 |
|            | उपु ब्रह्मणि शृणव इमा नोऽथो ते युज्ञस्तुन्वेर्रु वयो धात्                                                 | 4               |
|            | यदिन्द्र दिवि पार्ये यदृधग्यद्वा स्वे सदेने यत्र वासि                                                     | 1               |
|            | अतो नो युज्ञमवसे नियुत्वन्त्सुजोषाः पाहि गिर्वणो मुरुद्धिः                                                | 5               |
| <b>(5)</b> | 41                                                                                                        | (म. 6, अनु. 3)  |
| ऋषिः       | भरद्वाजः बार्हस्पत्यः छन्दः त्रिष्टुप्                                                                    | देवता इन्द्रः   |
|            | अहेळमान् उपे याहि युज्ञं तुभ्यं पवन्त् इन्देवः सुतासः                                                     | ]               |
|            | गावो न विज्ञिन्त्स्वमोको अच्छेन्द्रा गीह प्रथमो युज्ञियानाम्                                              | 1               |
|            | या ते काकुत्सुकृता या वरिष्ठा यया शश्वत्पिबस्ति मध्वे ऊर्मि                                               | –               |
|            | तयो पाहि प्र ते अध्वर्युरस्थात्सं ते वज्रो वर्ततामिन्द्र गुव्युः                                          |                 |
|            | •                                                                                                         | 2               |
|            | एष द्रप्सो वृष्भो विश्वरूप इन्द्रीय वृष्णे समकारि सोमः                                                    | 1               |
|            | एतं पिब हरिवः स्थातरुग्र यस्येशिषे प्रदिवि यस्ते अन्नम्                                                   | 3               |
|            | सुतः सोमो असुतादिन्द्र वस्यनियं श्रेयाञ्चिकितुषे रणाय                                                     | l               |
|            | $\cdot$ $\circ$                   |                 |
|            | एतं तितिर्व उपे याहि युज्ञं तेनु विश्वास्तविषीरा पृणस्व                                                   | 4               |
|            | एत तितव उप याहि युज्ञ तेन् विश्वास्तविषारा पृणस्व<br>ह्वयमिस् त्वेन्द्रं याह्यर्वाङरं ते सोमस्तन्वे भवाति | <b>4</b>   <br> |
|            | Ç                                                                                                         | 4   <br>        |

ऋषिः भरद्वाजः बार्हस्पत्यः छन्दः अनुष्टुप् 1-3, बृहती 4 देवता इन्द्रः प्रत्येरम् पिपीषते विश्वानि विदुषे भर । अरंगमाय जग्मयेऽपशचादघ्वने नरे | 1 || एमेनं प्रत्येतेन सोमेभिः सोम्पातेमम् । अमेत्रेभिर्ऋजीषिणमिन्द्रं सुतेभिरिन्दुंभिः | 2 | यदी सुतेभिरिन्दुंभिः सोमेभिः प्रतिभूषेथ । वेदा विश्वस्य मेधिरो धृषत्तंतुमिदेषेते | 3 | अस्माअस्मा इदन्धसोऽध्वर्यो प्र भेरा सृतम् कुवित्समस्य जेन्यस्य शर्धतोऽभिशस्तेरवस्परेत् | 4 | 43 (म. 6, अनु. 3) (4)ऋषिः भरद्वाजः बार्हस्पत्यः छन्दः उष्णिक देवता इन्द्रः यस्य त्यच्छम्बंरं मदे दिवोदासाय रुन्धर्यः । अयं स सोमं इन्द्र ते सुतः पिबं  $\parallel$  1  $\parallel$ यस्य तीव्रसुतं मदं मध्यमन्तं च रक्षसे । अयं स सोमे इन्द्र ते सुतः पिबे 2 | यस्य गा अन्तरश्मेनो मदे टुळहा अवासृजः । अयं स सोमे इन्द्र ते सुतः पिबे 3 | यस्य मन्द्रानो अन्धसो माघोनं दधिषे शर्वः । अयं स सोमे इन्द्र ते सुतः पिबे | 4 | (24)(म. 6, अनु. 4) ऋषिः शंयुः बार्हस्पत्यःछन्दः अनुष्टुप् 1-6, विराट् त्रिष्टुप् वा 7,9, विराट् 8, त्रिष्टुप् 10-24 देवता इन्द्रः यो रियवो र्यिंतमो यो द्युम्रैद्युम्नवेत्तमः । सोमः सुतः स ईन्द्र तेऽस्ति स्वधापते मदः | 1 | यः शुग्मस्तुविशग्म ते रायो दामा मेतीनाम् । सोर्मः सुतः स ईन्द्र तेऽस्ति स्वधापते मदः॥ येने वृद्धो न शर्वसा तुरो न स्वाभिरूतिभिः।सोर्मः सुतः स ईन्द्र तेऽस्ति स्वधापते मर्दः ॥ त्यमुं वो अप्रेहणं गृणीषे शर्वस्पातिम् । इन्द्रं विश्वासाहं नरं मंहिष्ठं विश्वचेषीणम् यं वर्धयुन्तीद्गिरः पतिं तुरस्य राधसः । तिमन्न्रस्य रोदेसी देवी शुष्मं सपर्यतः | 5 | तद्वे उक्थस्य बर्हणेन्द्रीयोपस्तृणीषणि । विपो न यस्योतयो वि यद्रोहेन्ति सक्षितीः | 6 | अविदृद्दक्षं मित्रो नवीयान्यपानो देवेभ्यो वस्यो अचैत् स्स्वान्त्स्तौलाभिधौतरीभिरुरुष्या पाय्रभवृत्सखिभ्यः | 7 | ऋतस्यं पथि वेधा अपायि श्रिये मनांसि देवासो अक्रन् दधीनो नाम महो वचोभिर्वपुर्दशये वेन्यो व्यावः | 8 | द्युमत्तम्ं दक्षं धेह्यस्मे सेधा जनानां पूर्वीररातीः वर्षीयो वर्यः कृणुहि शचीभिर्धनस्य सातावस्माँ अविडि || 9 || इन्द्र तुभ्यमिन्मेघवन्नभूम वयं दात्रे हीरवो मा वि वेनः निकरापिर्देष्टशे मर्त्यत्रा किमङ्ग रेध्रचोदेनं त्वाहः 10 मा जस्वेने वृषभ नो ररीथा मा ते रेवतः सुख्ये रिषाम पूर्वीष्टं इन्द्र निष्विधो जनेषु जहासुष्वीन्प्र वृहापृणतः 11 उदभ्राणीव स्तनयन्नियर्तीन्द्रो राधांस्यश्र्यानि गव्या त्वमिस प्रदिवः कारुधीया मा त्वीदामान आ देभन्मघोनः 12

**(4)** 

|            | अध्वर्यो वीर् प्र मुहे सुतानामिन्द्रीय भर् स ह्यस्य राजी       |       | 1                         |
|------------|----------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|
|            | यः पूर्व्याभिरुत नूतेनाभिर्गीभिर्वावृधे गृण्तामृषीणाम्         |       | 13                        |
|            | अस्य मदे पुरु वर्पांसि विद्वानिन्द्रो वृत्राण्येप्रती जीघान    |       |                           |
|            | तमु प्र होषि मधुमन्तमस्मै सोमं वीराय शिप्रिणे पिर्बध्यै        |       | 14                        |
|            | पातो सुतमिन्द्रो अस्तु सोम्ं हन्तो वृत्रं वज्रीण मन्दसानः      |       |                           |
|            | -<br>गन्तो युज्ञं परावर्तश्चिदच्छा वसुर्धीनामविता कारुधीयाः    |       | 15                        |
|            | इदं त्यत्पात्रीमिन्द्रपानुमिन्द्रेस्य प्रियमुमृतेमपायि         |       |                           |
|            | मत्सुद्यर्था सौमनुसार्य देवं व्यर्थस्मह्वेषी युयवृद्धंहीः      |       | 16                        |
|            | एना मेन्द्रानो जुहि शूर शत्रूञ्जामिमजीमिं मघवन्नुमित्रीन्      |       |                           |
|            | अभिषेणाँ अभ्यार्रदेदिशानान्पराच इन्द्र प्र मृणा जुही चे        |       | 17                        |
|            | आसु ष्मो णो मघवन्निन्द्र पृत्स्वर्थस्मभ्यं मिह् वरिवः सुगं केः |       |                           |
|            | अपां तोकस्य तनेयस्य जेष इन्द्रे सूरीन्कृणिहि स्मो नो अर्धम्    |       | 18                        |
|            | आ त्वा हरयो वृषेणो युजाना वृषरथासो वृषरशमयोऽत्याः              |       |                           |
|            | अस्मुत्राञ्चो वृषेणो वज्रुवाहो वृष्णे मदीय सुयुजो वहन्तु       |       | 19                        |
|            | आ ते वृष्-वृषेणो द्रोणमस्थुर्घृतुपुषो नोर्मयो मर्दन्तः         |       |                           |
|            | इन्द्र प्र तुभ्युं वृषीभः सुतानां वृष्णे भरन्ति वृष्भाय सोमेम् |       | 20                        |
|            | वृषांसि दिवो वृष्भः पृथिव्या वृषा सिन्धूनां वृष्भः स्तियानाम्  |       |                           |
|            | वृष्णे' तु इन्दुर्वृषभ पीपाय स्वादू रसो' मधुपेयो वराय          | II    | 21                        |
|            | अयं देवः सहसा जायमान् इन्द्रेण युजा पृणिमस्तिभायत्             |       |                           |
|            | ययं स्वस्यं पितुरायुंधानीन्दुंरमुष्णादिशिवस्य मायाः            |       | 22                        |
|            | अयमेकृणोदुषसः सुपत्नीर्यं सूर्ये अदधाज्योतिर्न्तः              |       |                           |
|            | अयं त्रिधातुं दिवि रोचनेषु त्रितेषु विन्ददमृतं निगूळहम्        |       | 23                        |
|            | अयं द्यावीपृथिवी वि ष्क्रीभायदुयं रथीमयुनकस्प्तरिशमम्          |       |                           |
|            | अयं गोषु शच्या पुक्रमुन्तः सोमो दाधार् दर्शयन्त्रमुत्सम्       |       | 24                        |
| (33)       | 45                                                             |       | (म.6, अनु.                |
| ऋषिः       | शंयुः बार्हस्पत्यः छन्दः गायत्री 1-28,30-32, अतिर्ि            | नेचृत | न् <b>29,</b> अनुष्टुप् 3 |
|            | देवता इन्द्रः 1-30 बृबुस्तक्षा 31-33                           |       |                           |
| य आन       | यत्परावतः सुनीती तुर्वशं यदुम् । इन्द्रः स नो युवा सखी         |       | 1                         |
|            | चिद्धयो दर्धदनाशुना चिदर्वता । इन्द्रो जेता हितं धर्नम्        |       | 2                         |
| मुहीर्रस्य | <u>ग</u> प्रणीतयः पूर्वीरुत प्रशस्तयः । नास्ये क्षीयन्त ऊतयः   |       | 3                         |
|            | ब्रह्मवाहुसेऽचीत् प्रच गायत । स हि नुः प्रमितिर्म्ही           |       | 4                         |
| त्वमेके    | स्य वृत्रहन्नविता द्वयौरिस । उतेदृशे यथौ वयम्                  |       | 5                         |
|            |                                                                |       |                           |

| नयसीद्वति द्विषः कृणोष्युंक्थश्ंसिनः ।          | नृभिः सुवीरं उच्यसे                      | (   | 6 |  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|---|--|
| ब्रह्माणुं ब्रह्मवाहसं गुीभिः सखायमृग्मियम् ।   | गां न दोहसे हुवे                         | 7   | 7 |  |
| यस्य विश्वानि हस्तयोरूचुर्वसूनि नि द्विता ।     | वीरस्य पृतनाषहेः                         | 8   | 3 |  |
| वि दृळहानि चिदद्रिवो जनानां शचीपते ।            | वृह माया अनानत                           | 9   | 9 |  |
| तमुं त्वा सत्य सोमपा इन्द्रं वाजानां पते ।      | अहूमिहि श्रवस्यवीः                       | 1 ( | 0 |  |
| तमुं त्वा यः पुरासिथ यो वा नूनं हिते धने ।      | हव्यः स श्रुधी हर्वम्                    | 1 1 | 1 |  |
| धीभिरवीद्धिरवीतो वाजाँ इन्द्र श्रवाय्यीन् ।     | त्वयो जेष्म हितं धनेम्                   | 12  | 2 |  |
| अभूरु वीर गिर्वणो मुहाँ ईन्द्र धर्ने हिते ।     | भरे वितन्त्साय्यः                        | 13  | 3 |  |
| या ते ऊतिरीमत्रहन्मक्षूजेवस्तुमासीत ।           | तया नो हिनुही रथम्                       | 1 4 | 4 |  |
| स रथेन रथीतेमोऽस्माकेनाभियुग्वेना ।             | जेषि जिष्णो हितं धर्नम्                  | 1 5 | 5 |  |
| य एक इत्तमुं ष्टुहि कृष्टीनां विचर्षणिः ।       | पतिर्ज्ञ वृषेक्रतुः                      | 1 ( | 6 |  |
| यो गृणुतामिदासिथापिरूती शिवः सखी ।              | स त्वं ने इन्द्र मृळय                    | 1   | 7 |  |
| धिष्व वज्रं गर्भस्त्यो रक्षोहत्यीय वज्रिवः ।    | सासहीष्ठा अभि स्पृधः                     | 18  | 3 |  |
| प्रत्नं रेयीणां युज्ं सर्खायं कीरिचोर्दनम्      | ब्रह्मवाहस्तमं हुवे                      | 19  | ) |  |
| स हि विश्वानि पार्थिवाँ एको वसूनि पत्येते ।     | गिर्वणस्तम्। अधिगुः                      | 2 ( | 0 |  |
| स नो नियुद्धिरा पृण् काम् वाजेभिरिश्विभिः।      | गोमिद्भिर्गोपते धृषत्                    | 2 1 | 1 |  |
| तद्वो गाय सुते सर्चा पुरुहूताय सत्वेने ।        | शं यद्गवे न शाकिने                       | 2 2 | 2 |  |
| न घा वसुर्नि येमते दानं वार्जस्य गोमेतः ।       | यत्स्रीमुप् श्रवद्गिरः                   | 23  | 3 |  |
| कुवित्सस्य प्र हि व्रजं गोमन्तं दस्युहा गर्मत्। | शचीभिरपं नो वरत्                         | 2 4 | 1 |  |
| इमा उं त्वा शतक्रतोऽभि प्र णोनुवुर्गिरः ।       | इन्द्रं वृत्सं न मातरः                   | 2 5 | 5 |  |
| दूणाशं सुख्यं तव गौरीस वीर गव्यते ।             | अश्वो अश्वायते भेव                       | 2 ( | 6 |  |
| स मन्दस्वा ह्यन्धसो राधसे तुन्वा मुहे ।         | न स्तोतारं निदे केरः                     | 2 7 | 7 |  |
| इमा उं त्वा सुतेसुते नक्षन्ते गिर्वणो गिरः ।    | वृत्सं गावो न धेनवीः                     | 28  | 8 |  |
| पुरूतमं पुरूणां स्तोतॄणां विवाचि ।              | वाजेभिर्वाजयताम्                         | 29  | 9 |  |
| अस्माकेमिन्द्र भूतु ते स्तोमो वाहिष्टो अन्तेमः  | । अस्मान्राये महे हिनु                   | 3 ( | ) |  |
| अधि बृबुः पेणीनां वर्षिष्ठे मूर्धन्नस्थात् ।    | उुरुः कक्ष्मो न गाङ्ग्यः                 | 31  | 1 |  |
| यस्य वायोरिव द्रवद्भद्रा रातिः संहिस्रिणी ।     |                                          | 3 2 | 2 |  |
| तत्सु नो विश्वे अर्य आ सदी गृणन्ति कारवीः       | । बृबुं सहस्रदार्तमं सूरिं सहस्रसार्तमम् | 33  | 3 |  |
|                                                 | _ <b>_</b>                               |     |   |  |

ऋषिः शंयुः बार्हस्पत्यः

छन्दः बृहती 1,3,5,7,9,11,13, सतोबृहती 2,4,6,8,10,12,14

## देवता इन्द्रः

| त्वामिद्धि हर्वामहे साता वार्जस्य कारवीः                   | 1  |
|------------------------------------------------------------|----|
| त्वां वृत्रेष्विन्द्र सत्पेतिं नर्स्त्वां काष्ट्रास्ववीतः  | 1  |
| स त्वं नेश्चित्र वज्रहस्त धृष्णुया मुहः स्तेवानो अद्रिवः   | 1  |
| गामश्वं रुथ्यमिन्द्र सं किर सुत्रा वाजुं न जि्ग्युषे       | 2  |
| यः सेत्राहा विचेर्षणिरिन्द्रं तं हूमहे वयम्                | 1  |
| सहस्रमुष्कु तुर्विनृम्ण् सत्पेते भर्वा समत्सु नो वृधे      | 3  |
| बार्धसे जनन्वृष्भेवं मुन्युना घृषौ मीळह ऋचीषम              |    |
| अस्माकं बोध्यविता मेहाधुने तुनूष्वप्सु सूर्ये              | 4  |
| इन्द्र ज्येष्ठं नु आ भाँ ओजिष्ठं पपुरि श्रवः               |    |
| येनेमे चित्र वज्रहस्त रोदसी ओभे सुशिप्र प्राः              | 5  |
| त्वामुग्रमवसे चर्षणीसहं राजेन्देवेषु हूमहे                 | 1  |
| विश्वा सु नो विथुरा पिब्दना वसोऽमित्रन्तसुषहान्कृधि        | 6  |
| यदिन्द्र नाहुंषी्रेष्वाँ ओजो नृम्णं चे कृष्टिषु            | 1  |
| यद्वा पञ्च क्षितीनां द्युम्नमा भेर सुत्रा विश्वीनि पौंस्यी | 7  |
| यद्वी तृक्षौ मेघवन्द्रुह्यावा जने यत्पूरौ कच्च वृष्ण्यम्   | 1  |
|                                                            | 8  |
| इन्द्रं त्रिधातुं शर्णं त्रिवरूथं स्वस्तिमत्               | 1  |
| छुर्दिर्यच्छ मुघवेद्धश्च मह्यं च यावया दिद्युमेभ्यः        | 9  |
| ये गेव्यता मनेसा शत्रुमादुभुरेभिप्रघ्नन्ति धृष्णुया        |    |
| अर्ध स्मा नो मघवन्निन्द्र गिर्वणस्तन्रुपा अन्तैमो भव       | 10 |
| अर्ध स्मा नो वृधे भ्वेन्द्रं नायमेवा युधि                  |    |
| यदुन्तरिक्षे पुतर्यन्ति पुर्णिनो दिद्यवस्तिग्ममूर्धानः     | 11 |
| यत्रु शूर्रासस्तुन्वो वितन्वते प्रिया शर्मी पितॄणाम्       |    |
| अर्ध स्मा यच्छ तुन्वे्ें तने च छुर्दिर्चित्तं यावय द्वेषः  | 12 |
| यिदेन्द्र सर्गे अर्वतश्चोदयसि महाधने                       |    |
| असम्ने अध्वनि वृजिने पृथि श्येनाँईव श्रवस्यतः              | 13 |
| सिन्धूँरिव प्रवण आशुया यतो यदि क्लोश्मनु ष्वणि             |    |
| आ ये वयो न वर्वृतित्यामिषि गृभीता बाह्वोर्गवि              | 14 |

ऋषिः गर्गः भारद्वाजः छन्दः त्रिष्टुप् 1-18,20-22,26,28-31, बृहती 19, अनुष्टुप् 23, गायत्री 24, द्विपदा विराट् 25, जगती 27 देवता सोमः 1-5, इन्द्रः 6-19, देव-भूमि-बृहस्पतीन्द्राः (क्रमेण प्रतिपादं) 20-21, सार्ञ्जयः प्रस्तोकः 22-25, रथः 26-28, दुन्दुभिः 29-30, दुन्दुभीन्द्रौ 31

| -<br>स्वादुष्किलायं मधुमाँ उतायं तीव्रः किलायं रस्वाँ उतायम्     |       |                  |
|------------------------------------------------------------------|-------|------------------|
| उतो न्वरंस्य पं <u>पि</u> वांसुमिन्द्रं न कश्चन संहत आहुवेषु     | 1     |                  |
| अयं स्वादुरिह मदिष्ठ आस् यस्येन्द्रो वृत्रहत्ये मुमार्द          | " 1 " |                  |
| पुरूणि यश्च्यौता शम्बरस्य वि नेवृतिं नवे च देह्योे\इंहन्         | 2     |                  |
| अ्यं में पीत उदियर्ति वार्चम्यं मेनीषामुश्तीमेजीगः               | " 2 " |                  |
| अ्यं षळुर्वीरमिमीत् धीरो न याभ्यो भुवेनं कच्चनारे                | 3     |                  |
| अयं स यो वीरिमाणं पृथिव्या वृष्माणं दिवो अकृणोदयं सः             | " 3 " |                  |
| अ्यं पीयूषं तिसृषु प्रवत्सु सोमो दाधारोर्वर्षन्तरिक्षम्          | 4     |                  |
| अ्यं विदिच्चित्रदृशीकुमणीः शुक्रसन्प्रनामुषसामनीके               | " - " |                  |
| अयं मुहान्मेहृता स्कम्भेनेनोद्द्यामेस्तभ्राद्वृष्ट्भो मुरुत्वीन् | 5     |                  |
| धृषितपेब कुलशे सोमीमन्द्र वृत्रहा शूर समरे वसूनाम्               |       |                  |
| मार्ध्यंदिने सर्वन आ वृषस्व रियस्थानो रियमस्मासु धेहि            | 6     |                  |
| इन्द्र प्र णीः पुरएतेवी पश्य प्र नी नय प्रतुरं वस्यो अच्छी       |       |                  |
| भवा सुपारो अतिपार्यो नो भवा सुनीतिरुत वामनीतिः                   | 7     |                  |
| उुरुं नो लोकमनु नेषि विद्वान्त्स्वर्वुङ्योतिरभयं स्वस्ति         |       |                  |
| -<br>ऋष्वा ते इन्द्र स्थिविरस्य बाहू उपे स्थेयाम शर्णा बृहन्ती   | 8     |                  |
| वरिष्ठे न इन्द्र वुन्धुरे धा वहिष्ठयोः शतावृत्रश्वयोरा           |       |                  |
| इषुमा वेक्षीषां वर्षिष्टुां मा नेस्तारीन्मघवुन्नायो अर्यः        | 9     |                  |
| इन्द्रं मृळ मह्यं जीवातुंमिच्छ चोदय धियमर्यसो न धाराम्           |       |                  |
| यत्किं चाहं त्वायुरिदं वदीमि तज्जीषस्व कृधि मा देववन्तम्         | 10    |                  |
| त्रातार्मिन्द्रमवितार्मिन्द्रं हवेहवे सुहवं शूर्मिन्द्रम्        |       |                  |
| ह्वयामि शक्तं पुरुहूतमिन्द्रं स्वस्ति नो मुघवा धात्विन्द्रः      | 11    |                  |
| इन्द्रीः सुत्रामा स्ववाँ अवोभिः सुमृळीको भवतु विश्ववेदाः         |       | 1                |
| बार्धतां द्वेषो अभयं कृणोतु सुवीर्यस्य पतयः स्याम                |       | 12               |
| तस्ये वयं सुमृतौ युज्ञियस्यापि भुद्रे सौमनुसे स्योम              |       | 1                |
| स सुत्रामा स्ववाँ इन्द्रो अस्मे आराञ्चिद्द्वेषः सनुतर्युयोतु     |       | 13               |
| अव त्वे ईन्द्र प्रवतो नोर्मिर्गिरो ब्रह्मणि नियुतो धवन्ते        |       | 1                |
| उुरू न राधुः सर्वना पुरूण्युपो गा विज्ञिन्युवसे सिमन्दून्        |       | 14               |
| क ईं स्तवृत्कः पृणात्को येजाते यदुग्रमिन्म्घवो विश्वहावेत्       |       | "                |
| पार्दाविव प्रहरंत्रुन्यमेन्यं कृणोति पूर्वुमपंरं शचीभिः          |       | 15               |
|                                                                  |       | 11 <b>±</b> 0 11 |

| शृण्वे वीर उग्रमुग्रं दमायन्नन्यमितनेनीयमीनः                                          |    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| एधुमानुद्विळुभयस्य राजी चोष्कूयते विश् इन्द्री मनुष्यीन्                              | 16 |  |
| परा पूर्वेषां सुख्या वृणिक्ति वितर्तुराणो अपरेभिरेति                                  |    |  |
| अनोनुभूतीरवधून्वानः पूर्वीरिन्द्रेः श्रारदेस्तर्तरीति                                 | 17 |  |
| रूपंरूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय                                       |    |  |
| इन्द्रों मायाभिः पुरुरूपे ईयते युक्ता ह्यस्य हर्रयः शता दर्श                          | 18 |  |
| युजानो हरिता रथे भूरि त्वष्टेह राजिति । को विश्वाहा द्विषतः पक्ष आसत उतासीनेषु सूरिषु | 19 |  |
|                                                                                       |    |  |
| बृहस्पते प्र चिकित्सा गविष्टावित्था सते जेरित्र ईन्द्र पन्थीम्                        | 20 |  |
| दिवेदिवे सुदृशीर्न्यमर्धं कृष्णा असेध्दप् सद्मनो जाः                                  |    |  |
| अहेन्द्रासा वृष्भो वेस्त्रयन्तोदव्रजे वर्चिन्ं शम्बेरं च                              | 21 |  |
| प्रस्तोक इन्नु रार्धसस्त इन्द्र दश् कोशयीर्दश वाजिनोऽदात्                             |    |  |
| दिवोदासादतिथिग्वस्य रार्धः शाम्बुरं वसु प्रत्येग्रभीष्म                               | 22 |  |
| दशाश्वान्दश् कोशान्दश् वस्त्राधिभोजना । दशो हिरण्यपिण्डान्दिवोदासादसानिषम्            | 23 |  |
| दश् रथान्प्रष्टिमतः शृतं गा अर्थर्वभ्यः । अश्वयः पायवेऽदात्                           | 24 |  |
| मिह राधो विश्वजन्युं दर्धानान्भ्रद्धाजान्त्सार्ज्ज्यो अभ्ययष्ट                        | 25 |  |
| वर्नस्पते वीर्ड्वङ्गो हि भूया अस्मत्सेखा प्रतरेणः सुवीरः                              |    |  |
| गोभिः संनद्धो असि वीळयस्वास्थाता ते जयतु जेत्वानि                                     | 26 |  |
| द्विवस्पृथिव्याः पर्योज् उद्धृतुं वनस्पतिभ्यः पर्याभृतुं सहः ।                        |    |  |
| अपामोज्मानुं परि गोभिरावृतिमन्द्रस्य वज्रं हिविषा रथं यज ॥ 27॥                        |    |  |
| इन्द्रेस्यु वज्रो' मुरुतामनीकं मित्रस्य गर्भो वर्रुणस्य नाभिः ।                       |    |  |
| सेमां नो हुव्यदर्ति जुषाणो देवे रथु प्रति हुव्या गृंभाय ॥ 28॥                         |    |  |
| उपे श्वासय पृथिवीमुत द्यां पुरुत्रा ते मनुतां विष्ठितं जगेत्                          |    |  |
| स दुन्दुभे सुजूरिन्द्रेण देवैर्दूराद्दवीयो अप सेध शत्रून् ॥ 29॥                       |    |  |
| आ क्रेन्दय बलुमोजो न आ धा निः ष्टेनिहि दुरिता बार्धमानः ।                             |    |  |
| अप प्रोथ दुन्दुभे दुच्छुना इत इन्द्रस्य मुष्टिरसि वीळयस्व ॥ 30 ॥                      |    |  |
| आमूर्रज प्रत्यार्वर्तयेमाः केतुमद्धेन्दुभिर्वावदीति ।                                 |    |  |
| समश्वीपर्णाश्चरेन्ति नो नरोऽस्माकेमिन्द्र रथिनो जयन्तु ॥ 31 ॥                         |    |  |
|                                                                                       |    |  |
| । इति चतुर्थाष्टके सप्तमोऽध्यायः समाप्तः ।                                            |    |  |

(22) 48 (म. 6, अनु. 4)

ऋषिः शंयुः बार्हस्पत्यः छन्दः बृहती 1,3,5,9,14,19-20, सतोबृहती 2,4,10,12,17, महासतो बृहती 6,8, महाबृहती 7, ककुप् 11,16, पुरउष्णिक् 13,18, अतिजगती 15, महाबृहती यवमध्या 21, अनुष्टुप् 22, देवता अग्निः 1-10, मरुतः 11-15, पूषा 16-19, मरुतः (पृश्निः) 20-21, द्यावाभूमी पृश्निः वा 22

युज्ञायंज्ञा वो अग्रये गिरागिरा च दक्षसे। प्रप्र वयमुमृतं जातवेदसं प्रियं मित्रं न शंसिषम्  $\|\mathbf{1}\|$ कुर्जो नपति स हिनायमस्मयुर्दाशीम हव्यदीतये। भुवद्वाजेष्वविता भुवद्वध उत त्राता तनूनीम् वृषा ह्यग्ने अजरो महान्विभास्यर्चिषा।अजस्रोण शोचिषा शोश्चच्छुचे सुदीतिभिः सु दीदिहि॥ 3॥ मुहो देवान्यजिस् यक्ष्यानुषक्तव् क्रत्वोत दंसना।अर्वाचः सीं कृणुह्यग्नेऽवसे रास्व वाजोत वंस्व ॥ ४॥ यमापो अद्रयो वना गर्भमृतस्य पिप्रति। सहसा यो मिथ्रतो जायते नृभिः पृथिव्या अधि सानीव ॥ 5 ॥ आ यः पुप्रौ भानुना रोदेसी उुभे धूमेन धावते दिवि तिरस्तमों ददृश ऊर्म्यास्वा श्यावास्वरुषो वृषा श्यावा अरुषो वृषा | 6 | बृहद्भिरग्ने अर्चिभिः श्क्रेण देव शोचिषा भरद्वाजे समिधानो यीवष्ठ्य रेवन्नः शुक्र दीदिहि द्युमत्पविक दीदिहि | 7 | विश्वासां गृहपितिर्विशामिस् त्वमेग्ने मानुषीणाम् श्तं पूर्भिर्यीवष्ठ पाह्यंहेसः समेद्धारं श्तं हिमाः स्तोतृभ्यो ये च दर्दति  $\parallel \mathbf{8} \parallel$ त्वं निश्चित्र ऊत्या वसो राधांसि चोदय अस्य रायस्त्वमग्ने र्थीरेसि विदा गाधं तुचे तु नीः || 9 || पर्षि तोकं तनेयं पर्तृभिष्टमदेब्धैरप्रयुत्वभिः अग्ने हेळांसि दैव्या युयोधि नोऽदेवानि ह्वरांसि च **| 10 |**| आ संखायः सब्दुंघां धेनुमंजध्वमुप् नव्यसा वर्चः । सृजध्वमनंपस्फुराम् | 11 | या शर्धायु मारुतायु स्वभानवे श्रवोऽमृत्यु धुक्षेत या मृंळीके मुरुतां तुराणां या सुम्रैरेवयावरी 12 भरद्वाजायावे धृक्षत द्विता । धेनुं चे विश्वदोहस्मिषं च विश्वभोजसम् | 13 | तं व इन्द्रं न सुक्रतुं वर्रणमिव मायिनम् अर्यमणं न मन्द्रं सृप्रभोजसं विष्णुं न स्तुष आदिशे | 14 || त्वेषं शर्धो न मार्रुतं तुविष्वण्यनिर्वाणं पूषणं सं यथा शता सं सुहस्रा कारिषञ्चर्षणिभ्य आँ आविर्गूळहा वसू करत्सुवेदी नो वसू करत् | 15 | आ मा पूष्त्रुपं द्रव शंसिषुं नु ते अपिकुर्ण अघृणे । अघा अर्यो अरातयः | 16 | म कोकुम्बीरुमुद्रेहो वनुस्पतिमशस्तीर्वि हि नीनेशः मोत सूरो अहं एवा चन ग्रीवा आदर्धते वेः | 17 | दतीरिव तेऽवृकर्मस्तु सुख्यम् । अच्छिद्रस्य दध्नवतः सुपूर्णस्य दध्नवतः | 18 |

| पुरो हि मर्त्येरिस सुमो देवैरुत श्रिया                                                   | 1                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| अभि ख्येः पूष्-पृतेनासु न्स्त्वमवो नूनं यथो पुरा                                         | 19                         |
| वामी वामस्यं धूतयः प्रणीतिरस्तु सूनृतां। देवस्यं वा मरुतो मर्त्यंस्य वेजानस्यं प्रयज्यवः | 20                         |
| सुद्यश्चिद्यस्यं चर्कृतिः परि द्यां देवो नैति सूर्यः                                     | 1                          |
| त्वेषं शवो दिधरे नाम युज्ञियं मुरुतो वृत्रुहं शवो ज्येष्ठं वृत्रुहं शवंः                 | 21                         |
| स्कृद्ध द्यौरेजायत स्कृद्धिमिरजायत ।पृश्र्यो दुग्धं स्कृत्पय्स्तद्न्यो नानुं जायते       | 22                         |
| 40                                                                                       | <b>6</b> , अनु. <b>4</b> ) |
| ऋषिः ऋजिश्वा भारद्वाजः छन्दः त्रिष्टुप् 1-14, शकरी 15 देवता वि                           | वेश्वे देवाः               |

स्तुषे जनं सुब्रतं नव्यंसीभिर्गीर्भिर्मित्रावरुणा सुम्रयन्ता त आ गमन्तु त इह श्रुवन्तु सुक्ष्त्रासो वर्रुणो मित्रो अग्निः | 1 | विशोविश ईड्यमध्वरेष्वदेप्रक्रतुमर्ति युवत्योः दिवः शिशुं सहसः सूनुमुग्निं युज्ञस्य केतुमरुषं यजध्यै | 2 | अरुषस्य दुहितरा विरूपे स्तृभिरुन्या पिपिशे सूरो अन्या मिथस्तुरा विचरन्ती पावुके मन्मे श्रुतं नेक्षत ऋच्यमनि | 3 | प्र वायुमच्छा बृहती मेनीषा बृहद्रीयं विश्ववारं रथुप्राम् द्युतद्यामा नियुतः पत्यमानः कुविः कुविमियक्षसि प्रयज्यो | 4 | स मे वपुश्छदयद्श्विनोयों रथों विरुक्मान्मनेसा युजानः येने नरा नासत्येष्यध्ये वृर्तिर्याथस्तनयाय त्मने च | 5 | पर्जन्यवाता वृषभा पृथिव्याः पुरीषाणि जिन्वत्मप्यानि सत्येश्रुतः कवयो यस्ये गोभिर्जगेतः स्थातुर्जगुदा कृणुध्वम् | 6 | पावीरवी कुन्या चित्रायुः सरस्वती वीरपेली धियं धात् ग्नाभिरच्छिद्रं शरुणं सुजोषां दुराधर्षं गृणते शर्मं यंसत् | 7 | पुथरपेथुः परिपतिं वचुस्या कामेन कृतो अभ्यानळुर्कम् स नो रासच्छुरुधेश्चन्द्राग्रा धियंधियं सीषधाति प्र पूषा  $\parallel 8 \parallel$ प्रथमभाजं यशसं वयोधां सुपाणि देवं सुगर्भस्तिमृभ्वम् होता यक्षद्यज्तं पुस्त्यानामुग्निस्त्वष्टरि सुहवं विभावी || 9 || भुवनस्य पितरं गीर्भिराभी रुद्रं दिवा वर्धया रुद्रमुक्तौ बृहन्तमृष्वम्जरं सुषुम्नमृधंग्घुवेम कुविनेषितासः **10** आ युवानः कवयो यज्ञियासो मरुतो गुन्त गृणुतो वरुस्याम् अचित्रं चिद्धि जिन्वेथा वृधन्तं इत्था नक्षेन्तो नरो अङ्गिरुस्वत् | 11 | प्र वीराय प्र त्वसे तुरायाजा यूथेवे पशुरक्षिरस्तेम् स पिस्पृशति तन्वि श्रुतस्य स्तृभिनं नाकं वचनस्य विर्णः 12 यो रजांसि विम्मे पार्थिवानि त्रिश्चिद्विष्णुर्मनेवे बाधिताये तस्य ते शर्मन्नपदुद्यमिन राया मेदेम तुन्वाई तनी च | 13 |

| तन्नोऽहिर्बुध्यो अद्भिर्केस्तत्पर्वतस्तत्सिविता चनो धात् |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| तदोषंधीभिर्भि रातिषाचो भगः पुरंधिर्जिन्वतु प्र राये      | 14 |
| नू नो र्यि रथ्यं चर्षणिप्रां पुरुवीरं मृह ऋतस्य गोपाम्   | 1  |

क्षयं दाताजरं येन जनान्त्स्पृधो अदेवीर्भि च क्रमीम् विश् आदेवीर्भ्यर्श्श्रवीम ॥ 15 ॥

| (15)                   | 50               | (म. <b>6</b> , अनु. <b>5</b> ) |
|------------------------|------------------|--------------------------------|
| ऋषिः ऋजिश्वा भारद्वाजः | छन्दः त्रिष्टुप् | देवता विश्वे देवाः             |

हुवे वो देवीमदितिं नमोभिर्मृळीकाय वर्रणं मित्रमग्निम् \_ अभिक्षदार्मर्यमणं सुशेवं त्रातृन्देवान्त्सवितारं भगं च | 1 | सुज्योतिषः सूर्य दक्षीपतृननागास्त्वे सुमहो वीहि देवान् द्विजन्मन्ति य ऋतुसापः सुत्याः स्वर्वन्तो यजुता अग्निजि्ह्वाः | 2 | उत द्यावापृथिवी क्ष्त्रमुरु बृहद्रोदसी शर्णं सुषुम्ने मुहस्करथो वरिवो यथी नोऽस्मे क्षयीय धिषणे अनेहः | 3 | आ नो रुद्रस्य सूनवो नमन्तामुद्या हूतासो वसुवोऽधृष्टाः यदीमर्भे महति वो हितासो बाधे मुरुतो अह्वीम देवान् | 4 | मिम्यक्ष येषु रोदसी नु देवी सिषिक्ति पूषा अभ्यर्धयज्वी श्रुत्वा हवं मरुतो यद्धे याथ भूमा रेजन्ते अध्विनि प्रविक्ते | 5 | अभि त्यं वीरं गिर्वणसमर्चेन्द्रं ब्रह्मणा जरितर्नवीन श्रविदद्धवमूर्प च स्तर्वानो रासद्वाजाँ उप महो गृणानः | 6 | ओ्मानमापो मानुषीरमृक्तं धात तोकाय तनयाय शं योः यूयं हि ष्ठा भिषजो मातृतमा विश्वस्य स्थातुर्जगेतो जनित्रीः | 7 | आ नो देवः संविता त्रायमाणो हिरण्यपाणिर्यज्तो जेगम्यात् यो दत्रवाँ उषसो न प्रतीकं व्यूर्णुते दाशुषे वार्याणि  $\parallel$  8  $\parallel$ उत त्वं सूनो सहसो नो अद्या देवाँ अस्मिन्नध्वरे ववृत्याः स्याम्हं ते सद्मिद्रातौ तव स्याम्ग्रेऽवसा सुवीरः || 9 || उत त्या में हवमा जग्म्यातं नासत्या धीभिर्युवमुङ्ग विप्रा अत्रिं न महस्तमसोऽमुमुक्तं तूर्वतं नरा दुरितादभीके 10 | ते नों रायो द्यमतो वाजेवतो दातारों भूत नृवर्तः पुरुक्षोः दुशस्यन्तो दिव्याः पार्थिवासो गोजीता अप्यो मृळतो च देवाः | 11 | ते नो रुद्रः सरस्वती सुजोषा मीळहुष्मन्तो विष्णुर्मृळन्तु वायुः ऋभुक्षा वाजो दैव्यो विधाता पुर्जन्यावाता पिप्यतामिषं नः 12 | उत स्य देवः संविता भगो नोऽपां नपादवतु दानु पप्रिः त्वष्टा देवेभिर्जानीभः सुजोषा द्यौदेवेभिः पृथिवी समुद्रैः | 13 | उत नोऽहिर्बुध्यः शृणोत्वज एकपात्पृथिवी संमुद्रः विश्वे देवा ऋतावृधो हुवानाः स्तुता मन्त्राः कविश्रस्ता अवन्तु | 14 |

| एवा नपताो मम् तस्यं धीभिर्भरद्वांजा अभ्यर्चन्त्यकेः                         | 1                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ग्ना हुतासो वस्वोऽधृष्टा विश्वे स्तुतासो भूता यजत्राः                       | 15                    |
| (16) 51                                                                     | (म.6, अनु.5)          |
| ऋषिः ऋजिश्वा भारद्वाजः छन्दः त्रिष्टुप् 1-12, उष्णिक् 13-15, अनुष्टुप् 1    | 6 देवता विश्वे देवाः  |
| उदु त्यञ्चक्षुर्मिह िम्त्रयोराँ एति प्रियं वर्रुणयोरदेब्धम्                 | 1                     |
| ऋतस्य शुर्चि दर्शतमनीकं रुक्मो न दिव उदिता व्यद्यौत्                        | 1                     |
| वेद यस्त्रीणि विदर्थान्येषां देवानां जन्मे सनुतरा च विप्रीः                 | l                     |
| ऋजु मर्तेषु वृजि्ना च पश्येन्नभि चेष्टे सूरो अर्य एवीन्                     | 2                     |
| स्तुष उं वो मृह ऋतस्यं गोपानदितिं मित्रं वर्रणं सुजातान्                    | 1                     |
| अर्युमणुं भगुमद्ब्धधीतीनच्छा वोचे सधुन्यः पावकान्                           | 3                     |
| रिशार्दसः सत्पेतीरर्दब्धान्महो राज्ञेः सुवस्ननस्ये दातॄन्                   | 1                     |
| यूनेः सुक्ष्त्रान्क्षयेतो दिवो नृनदित्यान्याम्यदितिं दुर्वायु               | 4                     |
| द्यौेर्श्यतः पृथिवि मात्रध्रुगग्ने भ्रातर्वसवो मृळतौ नः                     | 1                     |
| विश्वं आदित्या अदिते सुजोषां अस्मभ्यं शर्मं बहुलं वि यन्त                   | 5                     |
| मा नाे वृकाेय वृक्यें समस्मा अघायते रीरधता यजत्राः                          | l                     |
| यूयं हि ष्ठा र्थ्यो नस्त्नूनां यूयं दक्षस्य वर्चसो बभूव                     | 6                     |
| मा व एनो अन्यकृतं भुजेम् मा तत्कर्म वसवो यञ्चर्यध्वे                        | 1                     |
| विश्वस्य हि क्षयेथ विश्वदेवाः स्वयं रिपुस्तुन्वं रीरिषीष्ट                  | 7                     |
| नम् इदुग्रं नम् आ विवासे नमो दाधार पृथिवीमुत द्याम्                         | 1                     |
| नमों देवेभ्यो नमें ईश एषां कृतं चिदेनो नमुसा विवासे                         | 8                     |
| ऋतस्य वो र्थ्यः पूतर्दक्षानृतस्य पस्त्यसद्गे अर्दब्धान्                     |                       |
| ताँ आ नमोभिरुरुचक्षसो नृन्विश्वन्वि आ नेमे मुहो येजत्राः                    | 9                     |
| ते हि श्रेष्ठेवर्चसुस्त उं नस्तिरो विश्वानि दुरिता नयन्ति                   | 1                     |
| सुक्ष्त्रासो वर्रुणो मित्रो अग्निर्त्रहतधीतयो वक्मराजैसत्याः                | 10                    |
| ते न् इन्द्रीः पृथिवी क्षामे वर्धन्पूषा भगो अदितिः पञ्च जनीः                | 1                     |
| सुशर्माणुः स्ववंसः सुनीथा भवंन्तु नः सुत्रात्रासंः सुगोपाः                  | 11                    |
| नू सुद्मानं दिव्यं नंशि देवा भारेद्वाजः सुमृतिं याित होता                   | 1                     |
| आसानेभिर्यर्जमानो मियेधैर्देवानां जन्मे वसूयुर्वीवन्द                       | 12                    |
| अप त्यं वृजिनं रिपुं स्तेनमेग्ने दुराध्यम् । दविष्ठमेस्य सत्पते कृधी सुगम्  | 13                    |
| ग्रावाणः सोम नो हि कं सखित्वनायं वावृशुः । जुहि न्यर्१त्रिणं पुणि वृव       | हो हि षः ॥ 14 ॥       |
| यूयं हि ष्ठा सुदानव् इन्द्रेज्येष्ठा अभिद्यवः । कर्ता नो अध्वन्ना सुगं गोपा | अमा   15              |
| अपि पन्थामगन्महि स्वस्तिगामेनेहसम् । येन् विश्वाः परि द्विषो वृणक्ति        | विन्दते वस् ॥ 16॥     |
| (17) 52                                                                     | (म.6, अनु.5)          |
| ऋषिः ऋजिश्वा भारद्वाजः छन्दः त्रिष्टुप् 1-6,13,15-17, गायत्री 7-12, जगती    | 14 देवता विश्वे देवाः |

| उ्ब्जन्तु तं सुभ्वर्षः पर्वतास्रो नि हीयतामतियाजस्य यष्टा           | 1            |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| अति वा यो मेरुतो मन्यते नो ब्रह्म वा यः क्रियमणिं निनित्सात्        |              |
| तपूंषि तस्मै वृजिनानि सन्तु ब्रह्मद्विषेम्भि तं शोचतु द्यौः         | 2            |
| किमुङ्ग त्वा ब्रह्मणः सोम गोपां किमुङ्ग त्वाहुरभिशस्तिपां नेः       | 1            |
| किमुङ्ग नः पश्यसि निद्यमीनान्ब्रह्मद्विषे तपुषिं हेतिमस्य           | 3            |
| अर्वन्तु मामुषस्रो जार्यमाना अर्वन्तु मा सिन्धेवः पिन्वेमानाः       | 1            |
| अर्वन्तुं मा पर्वतासो ध्रुवासोऽर्वन्तुं मा पितरो देवहूतौ            | 4            |
| विश्वदानीं सुमनसः स्याम् पश्येम् नु सूर्यमुञ्चरन्तम्                | 1            |
| तथा कर्द्वसुपितिर्वसूनां देवाँ ओहानोऽवसागिमिष्ठः                    | 5            |
| इन्द्रो नेदिष्टुमवसार्गिमुष्टः सरस्वती सिन्धुभिः पिन्वमाना          | 1            |
| पुर्जन्यो न् ओषेधीभिर्मयोभुरग्निः सुशंसेः सुहर्वः पितेवे            | 6            |
| विश्वे देवास आ गेत शृणुता में इमं हर्वम् । एदं बुर्हिन षीदत         | 7            |
| यो वो देवा घृतस्नुना ह्व्येन प्रतिभूषिति । तं विश्व उप गच्छथ        | 8            |
| उपे नः सूनवो गिरेः शृण्वन्त्वमृतस्य ये । सुमृळीका भवन्तु नः         | 9            |
| विश्वे देवा ऋतावृध ऋतुभिर्हवन्श्रुतः । जुषन्तां युज्यं पर्यः        | 10           |
| स्तोत्रमिन्द्रो मुरुद्गणस्त्वष्ट्रमान्मित्रो अर्युमा। इया जुषन्त नः | 11           |
| इमं नो अग्ने अध्वरं होतेर्वयुनुशो येज । चिकित्वान्दैर्व्यं जनम्     | 12           |
| विश्वे देवाः शृणुतेमं हवं मे ये अन्तरिक्षे य उप द्यवि ष्ठ           | 1            |
| ये अग्निजिह्वा उत वा यजेत्रा आसद्यास्मिन्बुर्हिषि मादयध्वम्         | 13           |
| विश्वे देवा मर्म शृण्वन्तु युज्ञिया उुभे रोदेसी अुपां नपाञ्च मन्मे  | 1            |
| मा वो वचांसि परि्चक्ष्याणि वोचं सुम्नेष्विद्धो अन्तमा मदेम          | 14           |
| ये के चु ज्मा मुहिनाे अहिमाया दिवाे जीज्ञारे अपां सुधस्थे           | 1            |
| ते अस्मभ्यमिषये विश्वमायुः क्षपं उस्रा वरिवस्यन्तु देवाः            | 15           |
| अग्नीपर्जन्यावर्वतुं धियं मेऽस्मिन्हर्वे सुहवा सुष्टुतिं नेः        | 1            |
| इळामुन्यो जुनयुद्गर्भमुन्यः प्रजावितीरिष् आ धेत्तमुस्मे             | 16           |
| स्तीर्णे बुर्हिषि समिधाने अग्नौ सूक्तेने मुहा नमुसा विवासे          | 1            |
| अस्मिन्नो अद्य विदथे यजत्रा विश्वे देवा हुविषि मादयध्वम्            | 17           |
| (10) 53                                                             | (म.6, अनु.5) |
| ऋषिः भरद्वाजः बार्हस्पत्यः छन्दः गायत्री 1-7,9-10, अनुष्टुप् 8      | देवता पूषा   |
| व्यमुं त्वा पथस्पते रथुं न वार्जसातये । धिये पूषन्नयुज्महि          | 1            |
| अभि नो नर्यं वस् वीरं प्रयंतदक्षिणम् । वामं गृहपतिं नय              | 2            |
| अदित्सन्तं चिदाघृणे पूषुन्दानीय चोदय । पुणेश्चिद्धि म्रेदा मनीः     | 3            |
| वि पृथो वार्जसातये चिनुहि वि मृधो जिह । सार्धन्तामुग्र नो धिर्यः    | 4            |
|                                                                     | " - "        |

| परि तृन्धि पणीनामारया हृदया कवे                | । अथेमस्मभ्यं रन्धय                  | 5                 |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| वि पूषुन्नारया तुद पुणेरिच्छ हृदि प्रियम्      | । अथेमस्मभ्यं रन्धय                  | 6                 |
| आ रिख किक्रिरा कृणु पणीनां हृदया कवे           | । अथेमस्मभ्यं रन्धय                  | 7                 |
| यां पूषन्ब्रह्मचोदेनीमारां बिभर्ष्याघृणे       | । तयो समस्य हृदेयमा रिख र्           | केकिरा कृणु ॥ 8 ॥ |
| या ते अष्ट्रा गोओपुशार्घृणे पशुसार्धनी         | <br>। तस्यस्ति सुम्नमीमहे            | 9                 |
|                                                | । नृवत्कृणुहि <u>वी</u> तये          | 10                |
| (10)                                           | 54                                   | (म. 6, अनु. 5)    |
|                                                | <br>दः गायत्री                       | देवता पूषा        |
|                                                |                                      |                   |
| सं पूषिन्वदुषा नय यो अञ्जसानुशासीत             | । य <u>ए</u> वेदमित <u>ि</u> ब्रवंत् | 1                 |
| सम् पूष्णा गमेमिह यो गृहाँ अभिशासित            | । इम एवेति च ब्रवेत्                 | 2                 |
| पूष्णश्चकं न रिष्यित् न कोशोऽवं पद्यते         | । नो अस्य व्यथते पुविः               | 3                 |
| यो अस्मै ह्विषाविधन्न तं पूषापि मृष्यते        | । प्रथमो विन्दते वसु                 | 4                 |
| पूषा गा अन्वेतु नः पूषा रक्ष्यत्वर्वतः         | । पूषा वाजं सनोतु नः                 | 5                 |
| पूष्त्रनु प्र गा इहि यजमानस्य सुन्वतः          | । अस्माकं स्तुवृतामुत                | 6                 |
| मार्किर्नेश-मार्की रिष्-मार्की सं शार्रि केवटे | । अथारिष्टाभिरा गीह                  | 7                 |
| शृण्वन्तं पूषणं वयमिर्यमनेष्टवेदसम्            | । ईशानि <u>राय</u> ईमहे              | 8                 |
| पूष्-तर्व व्रते व्यं न रिष्येम् कर्दा चन       | । स्तोतारस्त इह स्मिस                | 9                 |
| परि पूषा प्रस्ताद्धस्तं दधातु दक्षिणम्         | । पुनेनों न <u>ुष्टमाज</u> तु        | 10                |
| (6)                                            | 55                                   | (म. 6, अनु. 5)    |
| ऋषिः भरद्वाजः बार्हस्पत्यः छन                  | दः गायत्री                           | देवता पूषा        |
| एहि वां विमुचो नपादाघृणे सं संचावहै            | । रुथीर्ऋतस्य नो भव                  | 1                 |
| रुथीतमं कपुर्दिनुमीशनिं राधसो मुहः             | । रायः सखायमीमहे                     | 2                 |
| रायो धारस्याघृणे वसौ राशिरजाश्व                | । धीवतोधीवतः सर्खा                   | 3                 |
| पूषणुं न्वरंजाश्वमुपं स्तोषाम वाजिनम्          | । स्वसुर्यो जार उच्यते               | 4                 |
| मातुर्दिधिषुमेब्रवं स्वसुर्जारः श्रेणोतु नः    | । भ्रातेन्द्रेस्य सखा मर्म           | 5                 |
| आजासः पूषणुं रथे निशृम्भास्ते जेनुश्रियम्      | । देवं वेहन्तु बिभ्रेतः              | 6                 |
| ( <b>6</b> )                                   | <b>56</b>                            | (म. 6, अनु. 5)    |
| ऋषिः भरद्वाजः बार्हस्पत्यः छन्दः गायर्त्र      |                                      | देवता पूषा        |
|                                                |                                      |                   |
| य एनमादिदेशति कर्म्भादिति पूषणम्               | । न तेन देव आदिशे                    | 1                 |
| उत धा स रथीतमः सख्या सत्पतिर्युजा              | । इन्द्रों वृत्राणि जिघ्नते          | 2                 |
| उतादः परुषे गवि सूरश्चक्रं हिर्ण्ययम्          | । न्यैरयद्र्थीतमः                    | 3                 |
| यद्द्य त्वी पुरुष्टुत् ब्रवीम दस्र मन्तुमः     | । तत्सु नो मन्मे साधय                | 4                 |
| इमं चे नो गुवेषेणं सातये सीषधो गुणम्           | । आरात्पूषन्नसि श्रुतः               | 5                 |
|                                                |                                      |                   |

| आ ते स्वस्तिमीमह आरेअघामुपविसुम्                   | । अद्या चे सुर्वतातये श्वश्च | स्वंतातये ॥ 6 ॥    |
|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| (6)                                                | 57                           | (म. 6, अनु. 5)     |
| ऋषिः भरद्वाजः बार्हस्पत्यः छन                      | दः गायत्री                   | देवता इन्द्रापूषणौ |
| इन्द्रा नु पूषणां वयं सुख्यायं स्वस्तये            | । हुवेम् वार्जसातये          | 1                  |
| सोर्ममुन्य उपसिदत्पातवे चुम्वोः सुतम्              | -<br>। कुरुम्भमुन्य ईच्छति   | 2                  |
| अजा अन्यस्य वह्नयो हरी अन्यस्य संभृता              | । ताभ्यां वृत्राणि जिघ्नते   | 3                  |
| यदिन्द्रो अनेयुद्रितो मुहीरुपो वृषेन्तमः           | । तत्रं पूषाभेवत्सची         | 4                  |
| तां पूष्णः सुंमृतिं वयं वृक्षस्य प्र वयामिव        | । इन्द्रेस्य चा रंभामहे      | 5                  |
| उत्पूषणं युवामहेऽभीशूँरिव सारेथिः                  | । मुह्या इन्द्रं स्वस्तये    | 6                  |
| (4)                                                | 58                           | (म. 6, अनु. 5)     |
| ऋषिः भरद्वाजः बार्हस्पत्यः छन्दः त्रिष्टुप्        | 1,3-4, जगती 2                | देवता पूषा         |
| शुक्रं ते अन्यद्यंजतं ते अन्यद्विषुरू              |                              |                    |
| विश्वा हि माया अवसि स्वधावो भ्                     |                              | 1                  |
| -<br>अजार्श्वः पशुपा वार्जपस्त्यो धियंज्           |                              | Ī                  |
| -<br>अष्ट्रां पूषा शिथिरामुद्वरीवृजत्संचक्षा       | =                            | 2                  |
| यास्ते पूषुन्नावो अन्तः संमुद्रे हिर्ण्य           |                              | İ                  |
| ू-<br>ताभिर्यासि दूत्यां सूर्यंस्य कामेन कृ        |                              | 3                  |
| पूषा सुबन्धुर्दिव आ पृथिव्या इळस्                  |                              | ľ                  |
| यं देवासो अदेदुः सूर्यायै कामेन कृ                 |                              | 4                  |
| (10)                                               | 59                           | (म. 6, अनु. 5)     |
| ऋषिः भरद्वाजः बार्हस्पत्यः छन्दः बृहती ।           | 1-6, अनुष्टुप् 7-10          | देवता इन्द्राग्नी  |
| प्र नु वो'चा सुतेषु वां वीर्याइं यानि              | चक्रथं:                      |                    |
| हुतासो वां पितरो देवशत्रव इन्द्रार्ग् <u>य</u>     | _                            | 1                  |
| <br>बळ्टित्था म <u>हि</u> मा वामिन्द्राग्नी पनिष्ठ | 2 `                          | ľ                  |
| सुमानो वां जिनता भ्रातरा युवं युम                  | गाव <u>ि</u> हेहमातरा        | 2                  |
| ओकिवांसा सुते सचाँ अश्वा सप्ती                     |                              | 1                  |
| इन्द्रा न्वर्ध्ग्नी अवस्रेह वृज्रिणा वृयं          | देवा हेवामहे                 | 3                  |
| य ईन्द्राग्नी सुतेषु वां स्तव्तेष्वृतावृष          |                              | ľ                  |
| जोषवाकं वर्दतः पज्रहोषिणा न देव                    | ग भ्सर्थश्चन                 | 4                  |
| इन्द्राग्नी को अस्य वां देवौ मतीश्चवे              |                              | l                  |
| विषूचो अश्वान्युयुजान ईयत् एकः                     | समान आ रथे                   | 5                  |
| इन्द्राग्नी अपादियं पूर्वागीत्पद्वतीभ्यः           |                              |                    |
| हित्वी शिरो जि्ह्वया वावदुञ्चरत्त्रिंश             | त्पुदा न्यंक्रमीत्           | 6                  |

| इन्द्रांग्री आ हि तेन्वते नरो धन्वानि बा्ह्वोः<br>मा नो अस्मिन्महाध्ने परो वर्क्त गविष्टिषु ॥ ७<br>इन्द्रांग्री तपेन्ति माघा अर्यो अरोतयः<br>अप द्वेषांस्या कृतं युयुतं सूर्यादिधे ॥ ८<br>इन्द्रांग्री युवोरिप वस्त्रे दिव्यानि पार्थिवा<br>आ ने इह प्र येच्छतं रियं विश्वायुपोषसम् ॥ ७<br>इन्द्रांग्री उक्थवाहसा स्तोमेभिर्हवनश्रुता<br>विश्वाभिर्गीर्भिरा गेतमस्य सोमस्य पीतये ॥ 10 | <br>  <br>        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ऋषिः भरद्वाजः बार्हस्पत्यः छन्दः त्रिष्टुप् 1-3,13, गायत्री 4-12, बृहती 14, अनुष्टुप् 15                                                                                                                                                                                                                                                                                              | देवता इन्द्राग्नी |
| श्रर्थद्दृत्रमुत सेनोति वाज्मिन्द्रा यो अग्नी सहुरी सपुर्यात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                 |
| इरज्यन्तां वस्व्यस्य भूरेः सहस्तमा सहसा वाज्यन्तां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                 |
| ता योधिष्टम्भि गा ईन्द्र नूनम्पः स्वरुषसो अग्न ऊळ्हाः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| दिशः स्वरुषसं इन्द्र चित्रा अपो गा अग्ने युवसे नियुत्वनि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                 |
| आ वृत्रहणा वृत्रहभिः शुष्मैरिन्द्रं यातं नमोभिरग्ने अर्वाक्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                 |
| युवं राधोभिरक्वेभिरिन्द्राग्ने अस्मे भेवतमुत्तमेभिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                 |
| ता हुंवे ययोरिदं पप्ने विश्वं पुरा कृतम् । इन्द्राग्नी न मर्धतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                 |
| उ्ग्रा विघिनिना मृधे इन्द्राग्नी हेवामहे । ता नो मृळात ई्रहशें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                 |
| हृतो वृत्राण्यार्या हृतो दासानि सत्पती । हृतो विश्वा अप द्विषः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6                 |
| इन्द्रांग्नी युवामिमें रेभि स्तोमा अनूषत । पिबेतं शंभुवा सुतम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7                 |
| या वां सन्ति पुरुस्पृहो नियुतो दाशुषे नरा । इन्द्राग्नी ताभिरा गतम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8                 |
| ताभिरा गेच्छतं नरोपेदं सर्वनं सुतम् । इन्द्राग्नी सोमेपीतये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9                 |
| तमीळिष्व यो अर्चिषा वना विश्वा परिष्वर्जत्। कृष्णा कृणोति जिह्नया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10                |
| य इद्ध आविवसिति सुम्नमिन्द्रेस्य मर्त्यः । द्युम्नाये सुतर्रा अपः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11                |
| ता नो वाजवतीरिषे आशून्पिपृत्मवीतः । इन्द्रमृग्निं च वोळ्हवे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12                |
| उभा वामिन्द्राग्नी आहुवध्यो उभा राधेसः सह मोदयध्यै                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                 |
| उभा दातारविषां रेयीणामुभा वार्जस्य सातये हुवे वाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13                |
| आ नो गव्येभिरश्यैर्वसृव्यैेेे्ररुपे गच्छतम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| सर्खायौ देवौ सुख्याये शृंभुवेन्द्राग्नी ता हेवामहे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14                |
| इन्द्रीग्नी शृणुतं हवं यजमानस्य सुन्वतः । वीतं हव्यान्या गेतं पिबेतं सोम्यं ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मधुं ॥ 15 ॥       |

| ऋषिः भरद्वाजः बार्हस्पत्यः छन्दः जगती 1-3,13, गायत्री 4-12, त्रिष्टुप् 14 | देवता सरस्वती |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| इयमेददाद्रभ्समृण्च्युतं दिवोदासं वध्यश्वायं दाशुषे                        |               |
| या शर्श्वन्तमाचुखादावुसं पुणिं ता ते दात्राणि तविषा संरस्वति              | 1             |
| इ्यं शुष्मेभिर्बिस्खाईवारुजुत्सानुं गिरोणां तेविषेभिरूर्मिभिः             |               |
| पारावृत्रघ्नीमवसे सुवृक्तिभिः सरस्वतीमा विवासेम धीतिभिः                   | 2             |
| सरस्वित देवनिदो नि बर्हय प्रजां विश्वस्य बृसयस्य मायिनः                   | 1             |
| उत क्षितिभ्योऽवनीरविन्दो विषमेभ्यो अस्रवो वाजिनीवति                       | 3             |
| प्र णो' देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती । धीनामीवृत्र्यवतु                 | 4             |
| यस्त्वा देवि सरस्वत्युपब्रूते धर्ने हिते । इन्द्रं न वृत्रुतूर्ये         | 5             |
| त्वं देवि सरस्वत्यवा वाजेषु वाजिनि । रदो पूषेवे नः सुनिम्                 | 6             |
| उत स्या नुः सरस्वती घोरा हिरेण्यवर्तनिः । वृत्रुघ्नी विष्टि सुष्टुतिम्    | 7             |
| यस्यो अनुन्तो अहुतस्त्वेषश्चरिष्णुरेर्णुवः । अमुश्चरेति रोरुवत्           | 8             |
| सा नो विश्वा अति द्विषः स्वसूर्न्या ऋतावरी । अतुन्नहेव सूर्यः             | 9             |
| उत नः प्रिया प्रियासुं सप्तस्वसा सुर्जुष्टा । सरस्वती स्तोम्या भूत्       | 10            |
| आपुपुषी पार्थिवान्युरु रजो अन्तरिक्षम् । सरस्वती निदस्पति                 | 11            |
| त्रिष्धस्था सप्तधातुः पञ्च जाता वर्धयन्ती । वाजेवाजे हव्या भूत्           | 12            |
| प्र या मेहिम्रा महिनासु चेकिते द्युम्नेभिरन्या अपसामपस्तमा                | 1             |
| रर्थइव बृ <u>ह</u> ती वि्भवने कृतोप्स्तुत्यी चिकितुषा सरस्वती             | 13            |
| सरस्वत्युभि नो नेषि वस्यो माप स्फरीः पर्यसा मा नु आ र्धक्                 | 1             |
| जुषस्व नः सुख्या वेश्या च मा त्वत्क्षेत्राण्यरंणानि गन्म                  | 14            |
|                                                                           |               |

। इति चतुर्थाष्टके अष्टमोऽध्यायः समाप्तः ।

। इति चतुर्थाष्टकः समाप्तः ।

## । अथ पञ्चमाष्टकः । (प्रथमोऽध्यायः ॥ वर्गाः 1-27)

| (11) | 62                                                                         | (म.6, अनु.6)  |
|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ऋषिः | भरद्वाजः बार्हस्पत्यः छन्दः त्रिष्टुप्                                     | देवता अश्विनौ |
|      | स्तुषे नरा दिवो अस्य प्रसन्ताऽश्विना हुवे जरमाणो अर्कैः                    | Ĺ             |
|      | या सद्य उस्रा व्युषि ज्मो अन्तान्युयूषतः पर्युरू वरांसि                    | 1             |
|      | ता युज्ञमा शुचिभिश्चक्रमाणा रथस्य भानुं रुरुचू रजोभिः                      | 1             |
|      | पुरू वरांस्यमिता मिमोनाऽपो धन्वान्यति याथो अज्रोन्                         | 2             |
|      | ता ह् त्यद्वर्तिर्यदर्रध्रमुग्रेत्था धिये ऊहथुः शश्वदश्वैः                 | ľ             |
|      | मनोजवेभिरिष्पिरैः श्यथ्यै परि व्यथिर्दाशुषो मर्त्यंस्य                     | 3             |
|      | ता नर्व्यसो जरमाणस्य मन्मोपं भूषतो युयुजानसप्ती                            | 1             |
|      | शुभं पृक्षुमिष्मूर्जं वहेन्ता होतो यक्षत्प्रत्नो अध्रुग्युवीना             | 4             |
|      | ता वृल्गू दुस्रा पुरुशाकेतमा प्रत्ना नव्यसा वचसा विवासे                    | 1             |
|      | या शंसते स्तुवते शंभीवष्ठा बभूवतुर्गृणते चित्रराती                         | 5             |
|      | ता भुज्युं विभिर्द्धाः समुद्रात्तुग्रेस्य सूनुमूहथू रजोभिः                 | I             |
|      | अरेणुभियोंजनिभर्भुजन्ता पतित्रिभिरणसो निरुपस्थति                           | 6             |
|      | वि ज्युषो रथ्या यात्मिद्रं श्रुतं हवं वृषणा विध्रमृत्याः                   | 1             |
|      | दुश्स्यन्ता श्यवे पिप्यथुर्गामिति च्यवाना सुमृतिं भूरण्यू                  | 7             |
|      | यद्रोदसी प्रदिवो अस्ति भूमा हेळो देवानामुत मर्त्य्त्रा                     | 1             |
|      | तदीदित्या वसवो रुद्रियासो रक्षोयुजे तपुर्घं देधात                          | 8             |
|      | य ईं राजीनावृतुथा विदध्द्रजेसो मित्रो वर्रुणश्चिकेतत्                      | 1             |
|      | गुम्भीराय रक्षसे हेतिमस्य द्रोघीय चिद्वचेस् आनेवाय                         | 9             |
|      | अन्तरैश्चक्रैस्तनेयाय वृर्तिर्द्युमता यति नृवता रथेन                       |               |
|      | सर्नुत्येन् त्यर्जसा मर्त्यस्य वनुष्यतामपि शोषां ववृक्तम्                  | 10            |
|      | आ पेरमाभिरुत मेध्यमाभिर्नियुद्धिर्यातमवमाभिरवांक्                          | I             |
|      | दृळहस्य चिद्गोमेतो वि ब्रजस्य दुरो वर्तं गृण्ते चित्रराती                  | 11            |
| (11) | 63                                                                         | (म.6, अनु.6)  |
| ऋषिः | भरद्वाजः बार्हस्पत्यः छन्दः विराट् 1, त्रिष्टुप् 2-10, एकपदा त्रिष्टुप् 11 | देवता अश्विनौ |
|      | क्वर्ंत्या वृल्गू पुरुहूताद्य दूतो न स्तोमोऽविद्वन्नमस्वान्                | 1             |
|      | आ यो अर्वाङ्नासेत्या ववर्त प्रेष्टा ह्यसेथो अस्य मन्मेन्                   | 1             |
|      | अरं मे गन्तुं हर्वनायास्मै गृंणाना यथा पिर्बाथो अन्धः                      | I             |

| 61                                                              | (       |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| आ वां सुम्ने वरिमन्त्सूरिभिः ष्याम्                             | 11      |
| भरद्वीजाय वीर् नू गिरे दिद्धता रक्षांसि पुरुदंससा स्युः         | 10      |
| सं वां शृता नासत्या सहस्राश्वानां पुरुपन्थां गिरे दात्          | 1       |
| शाण्डो दोद्धिर्णिनः स्मिद्दिष्टीन्दर्श वृशासो अभिषाचे ऋष्वान्   | 9       |
| उत में ऋजे पुरयस्य रुघ्वी सुमीळहे शतं पेरुके चे पुका            | 1       |
| स्तुर्तश्च वां माध्वी सुष्टुतिश्च रसिश्च ये वामनुं रातिमग्मेन्  | 8       |
| पुरु हि वां पुरुभुजा देष्णं धेनुं न इषं पिन्वत्मस्रकाम्         | 1       |
| प्र वां रथो मनोजवा असर्जीषः पृक्ष इषिधो अनु पूर्वीः             | 7       |
| आ वां वयोऽश्वांसो वहिष्ठा अभि प्रयों नासत्या वहन्तु             | 1       |
| प्र वां वयो वपुषेऽनुं पप्तन्नक्ष्द्वाणी सुष्टुंता धिष्ण्या वाम् | 6       |
| युवं श्रीभिदीर्श्वताभिराभिः शुभे पुष्टिमूहथुः सूर्यायाः         | 1       |
| प्र मायाभिर्मायिना भूतमत्र नरा नृत् जिनमन्यज्ञियानाम्           | 5       |
| अधि श्रिये दुहिता सूर्यस्य रथं तस्थौ पुरुभुजा श्तोतिम्          |         |
| प्र होता गूर्तमेना उराणोऽयुक्त यो नासत्या हवीमन्                | 4       |
| ऊर्ध्वो वाम्प्रिरध्वरेष्वस्थात्प्र रातिरेति जूर्णिनी घृताची     | 1       |
| उत्तानहरतो युवयुर्ववन्दा वां नक्षन्तो अद्रय आञ्जन्              | 3       |
| अकरि वामन्धसो वरीमृत्रस्तिरि बुर्हिः सुप्रायणतमम्               |         |
| परि ह त्यद्वर्तियांथो रिषो न यत्परो नान्तरस्तुतुर्यात्          | 2       |
| nd a material from a many material from                         | 11 . 11 |

 (6)
 64
 (म.6, अनु.6)

 ऋषिः भरद्वाजः बार्हस्पत्यः
 छन्दः त्रिष्टुप्
 देवता उषाः

उर्दु श्रिय उषसो रोचेमाना अस्थुर्पा नोर्मयो रुशन्तः कृणोति विश्वा सुपर्था सुगान्यभूदु वस्वी दक्षिणा मुघोनी | 1 | भुद्रा देदक्ष उर्विया वि भास्युत्ते शोचिर्भानवो द्यामेपप्तन् आविर्वक्षः कृणुषे शुम्भमानोषो देवि रोचेमाना महोभिः || 2 || वहन्ति सीमरुणासो रुशन्तो गावेः सुभगीमुर्विया प्रेथानाम् अपेजते शूरो अस्तेव शत्रून्बाधते तमो अजिरो न वोळ्हा | 3 | सुगोत ते सुपथा पर्वतेष्ववाते अपस्तरिस स्वभानो सा नु आ वह पृथुयामन्नष्वे रुयिं दिवो दुहितरिष्यध्यै | 4 | सा वह योक्षभिरवातोषो वरं वहसि जोष्मनु त्वं दिवो दुहित्यां हे देवी पूर्वहूतौ मुंहना दर्शता भूः | 5 | उत्ते वयिश्चद्वस्तेरेपप्तन्नरेश्च ये पितुभाजो व्यृष्टौ अमा स्ते वहस्य भूरि वाममुषो देवि दाशुषे मर्त्याय | 6 |

(6) (म.6, अनु.6)

| ऋषिः   | भरद्वाजः बार्हस्पत्यः                                                                                                                                                                                                                                                                        | छन्दः त्रिष्टुप्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | देवता उषाः                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|        | एषा स्या नो दु <u>हि</u> ता                                                                                                                                                                                                                                                                  | दिवोजाः क्षितीरुच्छन्ती मानुषीरजीगः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
|        | या भानुना रुशता रा                                                                                                                                                                                                                                                                           | म्यास्वज्ञायि तिरस्तर्मसश्चिदुक्तून्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                               |
|        | वि तद्यंयुररुण्युग्भिरः                                                                                                                                                                                                                                                                      | श्वैश्चित्रं भन्त्युषसिश्चन्द्ररेथाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
|        | अग्रं युज्ञस्यं बृहतो न                                                                                                                                                                                                                                                                      | ग्येन्तोर्वि ता बोधन्ते तम् ऊर्म्यायाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                               |
|        | श्रवो वाजुमिषुमूर्जुं व                                                                                                                                                                                                                                                                      | हेन्तीर्नि दाशुषे उषसो मर्त्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
|        | मुघोनीवीरवृत्पत्यमान्                                                                                                                                                                                                                                                                        | गु अवो धात विधते रत्नेमुद्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | त्रमस्तोदा वीरायं दाशुषं उषासः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I                               |
|        | इदा विप्रयय जरते यद्                                                                                                                                                                                                                                                                         | दुक्था नि ष्म मार्वते वहथा पुरा चित्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | सानो गोत्रा गवामङ्गिरसो गृणन्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I                               |
|        | व्यर्थेकेण बिभिदुर्ब्रह्मण                                                                                                                                                                                                                                                                   | गा च सत्या नृणामेभवद्देवहूंतिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                               |
|        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ाल्वन्नो भरद्वाज्विद्विधते मघोनि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | l                               |
|        | सुवीरं र्यिं गृण्ते रि                                                                                                                                                                                                                                                                       | रीह्युरुगायमिध धेहि श्रवो नः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6                               |
| (11)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (म.6, अनु.6)                    |
| ऋषि:   | भरद्वाजः बार्हस्पत्यः                                                                                                                                                                                                                                                                        | छन्दः त्रिष्टुप्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | देवता मरुतः                     |
| 101 11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |
| 10111  | वपुर्नु तिच्चिकितुषे चि                                                                                                                                                                                                                                                                      | दस्तु समानं नामं धेनु पत्यमानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
| 10.11  | _<br>मर्तेष्व्नन्यद्वोहसे पीपाय                                                                                                                                                                                                                                                              | र्य स्कृच्छुकं दुंदुहे पृश्चिरूधः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                               |
| 167.17 | _<br>मर्तेष्व्नन्यद्वोहसे पीपाय                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                               |
|        | -<br>मर्तेष्वन्यद्दोहसे पीपाय<br>ये अग्नयो न शोशुर्चा                                                                                                                                                                                                                                        | र्य स्कृच्छुकं दुंदुहे पृश्चिरूधः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   <br>   1   <br>   2         |
|        | मर्तेष्वन्यद्दोहसे पीपाय<br>ये अग्नयो न शोशुर्चा<br>अरेणवो हिर्ण्ययास                                                                                                                                                                                                                        | र्यं स्कृच्छुक्रं दुंदुहे पृश्चिरूधः<br>न्नेधाना द्विर्यत्त्रिर्म्ररुतो वावृधन्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |
|        | मर्तेष्वन्यद्दोहसे पीपाय<br>ये अग्नयो न शोशुर्चा<br>अरेणवो हिरण्ययास<br>रुद्रस्य ये मीळहुषः स                                                                                                                                                                                                | र्यं स्कृच्छुकं दुंदुहे पृश्चिरूधः<br>न्निधाना द्वियंत्त्रिर्म्ररतो वावृधन्तं<br>एषां साकं नृम्णैः पौंस्येभिश्च भूवन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
|        | मर्तेष्वन्यद्दोहसे पीपाय<br>ये अग्नयो न शोशीर्चा<br>अरेणवो हिरण्ययास<br>रुद्रस्य ये मीळहुषः स<br>विदे हि माता महो म                                                                                                                                                                          | र्य स्कृच्छुक्रं दुंदुहे पृश्चिरूधः<br>न्नेधाना द्विर्यत्त्रिर्म्ररुतो वावृधन्ते<br>एषां साकं नृम्णैः पौंस्येभिश्च भूवन्<br>पन्ति पुत्रा यांश्चो नु दाधृविक्रीरध्यै                                                                                                                                                                                                                                                                        | <br>   2   <br>                 |
|        | मर्तेष्वन्यद्दोहसे पीपाय<br>ये अग्नयो न शोशुर्चा<br>अरेणवो हिरण्ययास<br>रुद्रस्य ये मीळ्हुषः स<br>विदे हि माता महो म<br>न य ईषेन्ते जनुषोऽय                                                                                                                                                  | र्यं स्कृच्छुकं दुंदुहे पृश्चिरूधः<br>त्रिधाना द्वियंत्त्रिर्म्रुरुतो वावृधन्तं<br>एषां साकं नृम्णैः पौंस्येभिश्च भूवन्<br>अन्ति पुत्रा यांश्चो नु दाधृविक्षरिध्यै<br>वही षा सेत्पृश्चिः सुभ्वेड्ं गर्भमाधात्                                                                                                                                                                                                                              | <br>   2   <br>                 |
|        | मर्तेष्वन्यद्दोहसे पीपाय<br>ये अग्नयो न शोश्चर्चा<br>अरेणवो हिरण्ययास<br>रुद्रस्य ये मीळ्हुषः स्<br>विदे हि माता महो म<br>न य ईषेन्ते जनुषोऽय<br>निर्यद्दुहे शुच्योऽनु ज                                                                                                                     | र्यं स्कृच्छुकं दुंदुहे पृश्चिरूधः<br>त्रिधाना द्वियंत्त्रिर्म्रुरुतो वावृधन्तं<br>एषां साकं नृम्णैः पौंस्येभिश्च भूवन्<br>अन्ति पुत्रा यांश्चो नु दाधृविभ्रंप्यये<br>पही षा सेत्पृश्चिः सुभ्वेड्ं गर्भमाधात्<br>या न्वर्ंन्तः सन्तोऽवद्यानि पुनानाः                                                                                                                                                                                       | 2   <br>  3   <br>              |
|        | मर्तेष्वन्यद्दोहसे पीपाय<br>ये अग्नयो न शोश्चर्या<br>अरेणवो हिरण्ययांस<br>रुद्रस्य ये मीळ्हुषः स्<br>विदे हि माता महो म<br>न य ईषेन्ते जनुषोऽस्<br>निर्यद्बुहे शुच्योऽनु ज<br>मुक्षू न येषु दोहसे वि                                                                                         | र्यं स्कृच्छुकं दुंदुहे पृश्चिरूधः<br>त्रिधाना द्वियंत्त्रिर्म्रुरुतो वावृधन्तं<br>एषां साकं नृम्णैः पौंस्येभिश्च भूवन्<br>मन्ति पुत्रा यांश्चो नु दाधृविभ्रंप्ययै<br>मही षा सेत्पृश्चिः सुभ्वेड्ं गर्भमाधात्<br>या न्वर्यन्तः सन्तोऽवद्यानि पुनानाः<br>गोष्मनुं श्रिया तन्वंमुक्षमाणाः                                                                                                                                                    | 2   <br>  3   <br>              |
|        | मर्तेष्वन्यद्दोहसे पीपाय<br>ये अग्नयो न शोशुर्चा<br>अरेणवो हिरण्ययास<br>रुद्रस्य ये मीळ्हुषः स्<br>विदे हि माता महो म<br>न य ईषेन्ते जनुषोऽय<br>निर्यद्दुहे शुच्योऽनु ज<br>मुक्षू न येषु दोहसे चि<br>न ये स्तौना अयासो                                                                       | र्यं स्कृच्छुकं दुंदुहे पृश्चिरूधः<br>त्रिधाना द्वियंत्त्रिर्म्रुरुतो वावृधन्तं<br>एषां साकं नृम्णैः पौंस्येभिश्च भूवन्<br>मन्ति पुत्रा यांश्चो नु दाधृविक्षंरिध्ये<br>वही षा सेत्पृश्चिः सुभ्वेड्ं गर्भमाधात्<br>या न्वर्यन्तः सन्तोऽवद्यानि पुनानाः<br>विष्मनुं श्रिया तन्वमुक्षमाणाः<br>वद्या आ नाम् धृष्णु मारुत्ं दधानाः                                                                                                              | 2   <br>  3   <br>  4           |
|        | मर्तेष्वन्यद्दोहसे पीपाय<br>ये अग्नयो न शोशुंचा<br>अरेणवो हिरण्ययास<br>रुद्रस्य ये मीळ्हुषः स्<br>विदे हि माता महो म<br>न य ईषेन्ते जनुषोऽय<br>निर्यद्दुहे शुच्योऽनु ज<br>मुक्षू न येषु दोहसे चि<br>न ये स्तौना अयासो<br>त इदुग्राः शर्वसा धृष                                               | र्यं स्कृच्छुकं दुंदुहे पृश्चिरूधः<br>न्निधाना द्वियंत्त्रिर्म्रुरुतो वावृधन्तं<br>एषां साकं नृम्णैः पौंस्येभिश्च भूवन्<br>मन्ति पुत्रा यांश्चो नु दाधृविक्पंरिध्ये<br>मही षा सेत्पृश्चिः सुभ्वेड्ं गर्भमाधीत्<br>या न्वर्शन्तः सन्तोऽवद्यानि पुनानाः<br>मोष्मन् श्रिया तन्वमुक्षमाणाः<br>यदया आ नामे धृष्णु मारुतं दधीनाः<br>मुद्गा नू चित्सुदानुरवे यासदुग्रान्                                                                          | 2   <br>  3   <br>  4           |
|        | मर्तेष्वन्यद्दोहसे पीपाय<br>ये अग्नयो न शोशुर्चा<br>अरेणवो हिर्ण्ययास<br>रुद्रस्य ये मीळ्हुषः स्<br>विदे हि माता महो म<br>न य ईषेन्ते जनुषोऽय<br>निर्यद्दुहे शुच्योऽनु ज<br>मृक्षू न येषु दोहसे चि<br>न ये स्तौना अयासो<br>त इदुग्राः शर्वसा धृष्<br>अधे स्मैषु रोदसी स्व                    | र्यं स्कृच्छुकं दुंदुहे पृश्चिरूधः<br>न्नेधाना द्वियंत्त्रिर्म्रुरुतो वावृधन्तं<br>एषां साकं नृम्णैः पौंस्येभिश्च भूवन्<br>वन्ति पुत्रा यांश्चो नु दाधृविक्ष्यंध्ये<br>वही षा सेत्पृश्चिः सुभ्वेड्रं गर्भमाधीत्<br>या न्वर्शन्तः सन्तोऽवद्यानि पुनानाः<br>वद्या आ नामं धृष्णु मारुतं दधीनाः<br>मुद्रा नू चित्सुदानुरवं यासदुग्रान्<br>णुषेणा उभे युजन्त रोदंसी सुमेके                                                                      | 2   <br>  3   <br>  4   <br>  5 |
|        | मर्तेष्वन्यद्दोहसे पीपाय<br>ये अग्नयो न शोशुंची<br>अरेणवो हिर्ण्ययास<br>रुद्रस्य ये मीळ्हुषः स<br>विदे हि माता महो म<br>न य ईषेन्ते जनुषोऽय<br>निर्यद्दुहे शुच्योऽनु ज<br>मृक्षू न येषु दोहसे चि<br>न ये स्तौना अयासो<br>त इदुग्राः शर्वसा धृष्<br>अधे स्मैषु रोदसी स्व<br>अनेनो वो मरुतो या | ते स्कृच्छुक्रं दुंदुहे पृश्चिरूधः<br>न्निधाना द्वियंत्त्रिर्म्रुरुतो वावृधन्ते<br>एषां साकं नृम्णैः पौस्येभिश्च भूवन्<br>पन्ति पुत्रा यांश्चो नु दाधृविक्रिर्यध्ये<br>मही षा सेत्पृश्चिः सुभ्वेड्रं गर्भमाधीत्<br>या न्वर्शन्तः सन्तोऽवद्यानि पुनानाः<br>मेष्ट्रमनुं श्रिया तन्वमुक्षमाणाः<br>यद्या आ नामे धृष्णु मारुतं दधीनाः<br>मह्ना नू चित्सुदानुरवे यासदुग्रान्<br>णुषेणा उभे युजन्त रोदेसी सुमेके<br>प्रशोचिरामेवत्सु तस्थौ न रोकः | 2   <br>  3   <br>  4   <br>  5 |

| तोके वा गोषु तनेये यमप्सु स ब्रजं दर्ता पार्ये अध द्योः          | 8  |
|------------------------------------------------------------------|----|
| प्र चित्रमुर्कं गृंणते तुराय मारुताय स्वतंवसे भरध्वम्            | 1  |
| ये सहांसि सहसा सहन्ते रेजेते अग्ने पृथिवी मुखेभ्यः               | 9  |
| त्विषीमन्तो अध्वरस्यैव दिद्युत्तृषुच्यवसो जुह्वो३ नाग्नेः        | 1  |
| अर्चत्रयो धुनयो न वीरा भ्राजंज्जन्मानो मुरुतो अधृष्टाः           | 10 |
| तं वृधन्तुं मार्रुतुं भ्राजेदृष्टिं रुद्रस्ये सूनुं हुवसा विवासे | 1  |
| दिवः शर्धाय शुचयो मनीषा गिरयो नाप उग्रा अस्पृध्रन्               | 11 |

 (11)
 67
 (म.6, अनु.6)

 ऋषिः भरद्वाजः बार्हस्पत्यः
 छन्दः त्रिष्टुप्
 देवता मित्रावरुणौ

विश्वेषां वः स्तां ज्येष्ठेतमा गुीर्भिर्मित्रावरुणा वावृधध्यै सं या र्श्मेव यमतुर्यमिष्ठा द्वा जन् असमा बाहुभिः स्वैः  $\parallel \mathbf{1} \parallel$ इयं मद्वां प्र स्तृणीते मन्नीषोपं प्रिया नर्मसा बुर्हिरच्छे युन्तं नो मित्रावरुणावधृष्टं छुर्दिर्यद्वां वरूथ्यं सुदानू || 2 || आ यतिं मित्रावरुणा सुश्रस्त्युपं प्रिया नर्मसा हूयमाना सं यार्वप्रःस्थो अपसेव् जनाञ्जूधीयतश्चिद्यतथो महित्वा | 3 | अश्वा न या वाजिना पूतबेन्धू ऋता यद्गर्भमिदितिर्भरध्ये प्र या मिंह महान्ता जार्यमाना घोरा मर्ताय रिपवे नि दीधः || 4 || विश्वे यद्वां मुंहना मन्देमानाः क्षुत्रं देवासो अदेधुः सुजोषाः परि यद्भूथो रोदेसी चिदुर्वी सन्ति स्पशो अदेब्धासो अमूराः | 5 | ता हि क्ष्त्रं धारयेथे अनु चून्टंहेथे सानुमुप्मादिव द्योः ट्टळहो नक्षेत्र उत विश्वरेवो भूमिमातान्द्यां धासिनायोः | 6 | ता विग्रं धैथे जुठरं पृणध्या आ यत्सद्म सभृतयः पृणन्ति न मृष्यन्ते युवृतयोऽवाता वि यत्पयो विश्वजिन्वा भरेन्ते | 7 | ता जि्ह्वया सद्मेदं सुमेधा आ यद्वां सत्यो अर्तिरऋते भूत् तद्वां महित्वं घृतात्रावस्तु युवं दाशुषे वि चीयष्टमंहीः  $\parallel \mathbf{8} \parallel$ प्र यद्वां मित्रावरुणा स्पूर्धन्प्रिया धामे युवधिता मिनन्ति न ये देवास् ओहेसा न मर्ता अयज्ञसाचो अप्यो न पुत्राः || 9 || वि यद्वाचं कीस्तासो भरेन्ते शंसन्ति के चित्रिविदों मनानाः आद्वां ब्रवाम स्त्यान्युक्था निर्केर्देवेभिर्यतथो महित्वा | 10 | अवोरित्था वां छुर्दिषो अभिष्टौ युवोर्मित्रावरुणावस्कृधोयु अनु यद्गावीः स्फुरानृजिप्यं धृष्णुं यद्रणे वृषेणं युनर्जन् | 11 |

| (11)    |                           | 00                                         | (म.0, अनु.        | <u>.v)</u> |
|---------|---------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------|
| ऋषिःभर  | द्वाजः बार्हस्पत्यः       | छन्दः त्रिष्टुप् 1-8,11, जगती 9-10         | देवता इन्द्रावरुण | πੈ         |
|         | श्रुष्टी वां युज्ञ उद्यंत | ः सुजोषां मनुष्वद्वृक्तबंहिषो यर्जध्यै     |                   |            |
|         | आ य इन्द्रावर्रुणावि      | त्रुषे अद्य महे सुम्नायं मह आववतीत्        | 1                 |            |
|         | ता हि श्रेष्ठी देवतीत     | ग तुजा शूरीणां शविष्ठा ता हि भूतम्         |                   |            |
|         | मुघोनां मंहिष्ठा तुवि     | <u>शुष्मे ऋतेने वृत्रतुरा</u> सर्वसेना     | 2                 |            |
|         | ता गृंणीहि नम्स्ये        | भः शूषैः सुम्नेभिरिन्द्रावर्रुणा चकाना     |                   |            |
|         | वज्रेणान्यः शर्वसा        | हन्ति वृत्रं सिषेक्त्यन्यो वृजनेषु विप्रः  | 3                 |            |
|         | ग्नाश्च यन्नरेश वावृध     | न्तु विश्वे देवासो नुरां स्वगूर्ताः        |                   |            |
|         | प्रैभ्यं इन्द्रावरुणा म   | हित्वा द्यौर्श्व पृथिवि भूतमुर्वी          | 4                 |            |
|         | स इत्सुदानुः स्ववा        | ऋतावेन्द्रा यो वां वरुण दाशिति त्मन्       |                   |            |
|         |                           | <u>वा</u> न्वंसेद्र्यियं रियवतेश्च जनीन्   | 5                 |            |
|         | -                         | देवा र्यिं धृत्थो वस्मिन्तं पुरुक्षुम्     |                   |            |
|         |                           | गविपि ष्यात्प्र यो भनिक्ति वनुषामशस्तीः    | 6                 |            |
|         |                           | गोपाः सूरिभ्ये इन्द्रावरुणा र्याः ष्यति    |                   |            |
|         |                           | । साह्वान्प्र सद्यो द्युम्ना ति्रते ततुरिः | 7                 |            |
|         |                           | णाना पृङ्क्तं र्यिं सौश्रवसाय देवा         |                   |            |
|         | <del>-</del>              | रिस्य शर्धोऽपो न नावा दुरिता तरेम          | 8                 |            |
|         |                           | म् नु प्रियमची देवाय् वरुणाय स्प्रर्थः     |                   |            |
|         |                           | । महिव्रतः क्रत्वी विभात्युजरो न शोचिषी    | 9                 |            |
|         | •                         | त्रुमं सुतं सोमं पिबतं मद्यं धृतव्रता      |                   |            |
|         | <del>-</del>              | ववीतये प्रति स्वसंरमुपं याति पीतये         | 10                |            |
|         |                           | मस्य वृष्णुः सोमेस्य वृष्णा वृषेथाम्       |                   |            |
| (-)     | इद वामन्धः पाराष          | क्तम्स्मे आसद्यास्मिन्बुर्हिषि मादयेथाम्   | 11                | -\         |
| (8)     | रद्वाजः बार्हस्पत्यः      | 69                                         | (म.६, अनु.        |            |
| महापः म |                           | छन्दः त्रिष्टुप्                           | देवता इन्द्राविष  | <i>ર્</i>  |
|         | सं वां कर्मणा सिम्        | षा हिनोमीन्द्रविष्णू अपसस्पारे अस्य        |                   |            |
|         | जुषेथां यज्ञं द्रविणं     | च धत्तमरिष्टैर्नः पृथिभिः पारयन्ता         | 1                 |            |
|         | या विश्वासां जनित         | ारा मत्तीनामिन्द्राविष्णू कुलशा सोमुधाना   |                   |            |
|         | प्र वां गिरः शुस्यम       | ना अवन्तु प्र स्तोमसो गीयमनासो अर्केः      | 2                 |            |
|         | इन्द्रविष्णू मदपती        | मदानामा सोमं यातुं द्रविणो दर्धाना         | 1                 |            |
|         |                           |                                            |                   |            |

| म तामञ्जन्तकार्धमतामा म म्तामामः श्रामामाम उत्तर्शः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| सं वीमञ्जन्त्वक्तुभिर्मतीनां सं स्तोमिसः शुस्यमीनास उक्थैः<br>आ वामश्वीसो अभिमातिषाहु इन्द्रीविष्णू सधुमादौ वहन्तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 3 11                                                                      |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                             |
| जुषेथां विश्वा हर्वना मतीनामुप ब्रह्मणि शृणुतं गिरो मे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                           |
| इन्द्रीविष्णू तत्पेन्याय्यं वां सोमस्य मदे उरु चेक्रमाथे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | l                                                                           |
| अकृणुतम्न्तरिक्ष्ं वर्रीयोऽप्रेथतं जीवसे नो रजांसि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                                                           |
| इन्द्रीविष्णू ह्विषो वावृधानाग्रीद्वाना नर्मसा रातहव्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | l                                                                           |
| घृतसिुती द्रविणं धत्तम्स्मे समुद्रः स्थः कुलशः सोम्धानः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6                                                                           |
| इन्द्रीविष्णू पिबेतुं मध्वो अस्य सोमेस्य दस्रा जुठरं पृणेथाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | l                                                                           |
| आ वामन्धांसि मदिराण्येग्मुत्रुप् ब्रह्मणि शृणुतं हवं मे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7                                                                           |
| उुभा जिंग्यथुर्न पर्रा जयेथे न पर्रा जिग्ये कत्ररश्चनैनोः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                           |
| इन्द्रश्च विष्णो यदपस्पृधेथां त्रेधा सुहस्त्रं वि तदैरयेथाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8                                                                           |
| (6) 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (म.6, अनु.6)                                                                |
| ऋषिःभरद्वाजः बार्हस्पत्यः छन्दः जगती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | देवता द्यावापृथिवी                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | n n                                                                         |
| द्यावीपृथिवी वर्रुणस्य धर्मीणा विष्क्रीभिते अजरे भूरिरेतसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $\parallel 1 \parallel$                                                     |
| द्यावापृथिवा वरुणस्य धमणा विष्काभत अजर भाररतसा<br>असेश्चन्ती भूरिधारे पर्यस्वती घृतं दुेहाते सुकृते शुचिव्रते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                           |
| 3,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                           |
| असंश्चन्ती भूरिधारे पर्यस्वती घृतं दुहाते सुकृते शुचिव्रते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ī                                                                           |
| असंश्वन्ती भूरिधारे पर्यस्वती घृतं दुंहाते सुकृते शुचिव्रते<br>राजन्ती अस्य भुवेनस्य रोदसी अस्मे रेतेः सिञ्चतं यन्मनुर्हितम्<br>यो वामृजवे क्रमणाय रोदसी मर्तो द्दाशं धिषणे स साधित<br>प्र प्रजाभिर्जायते धर्मणस्परि युवोः सिक्ता विषुरूपाणि सर्वता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ī                                                                           |
| असंश्वन्ती भूरिधारे पर्यस्वती घृतं दुंहाते सुकृते शुचिव्रते<br>राजन्ती अस्य भुवेनस्य रोदसी अस्मे रेतेः सिञ्चतं यन्मनुहिंतम्<br>यो वामृजवे क्रमणाय रोदसी मर्तो ददाशं धिषणे स साधित<br>प्र प्रजाभिर्जायते धर्मणस्परि युवोः सिक्ता विषुरूपाणि सर्वता<br>घृतेन द्यावापृथिवी अभीवृते घृत्श्रियां घृत्पृचां घृतावृधां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                           |
| असंश्वन्ती भूरिधारे पर्यस्वती घृतं दुंहाते सुकृते शुचिव्रते<br>राजन्ती अस्य भुवेनस्य रोदसी अस्मे रेतेः सिञ्चतं यन्मनुर्हितम्<br>यो वामृजवे क्रमणाय रोदसी मर्तो द्दाशं धिषणे स साधित<br>प्र प्रजाभिर्जायते धर्मण्स्पिर युवोः सिक्ता विषुरूपाणि सर्वता<br>घृतेन द्यावापृथिवी अभीवृते घृत्श्रियां घृत्पृचां घृतावृधां<br>उर्वी पृथ्वी होतृवूर्ये पुरोहिते ते इद्विप्रां ईळते सुम्नमिष्टयें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                                                           |
| असंश्वन्ती भूरिधारे पर्यस्वती घृतं दुहाते सुकृते शुचिव्रते<br>राजन्ती अस्य भुवनस्य रोदसी अस्मे रेतः सिञ्चतं यन्मनुर्हितम्<br>यो वामृजवे क्रमणाय रोदसी मर्तो द्दाशं धिषणे स साधित<br>प्र प्रजाभिर्जायते धर्मण्स्पिरं युवोः सिक्ता विषुरूपाणि सर्वता<br>घृतेन द्यावापृथिवी अभीवृते घृत्श्रियां घृत्पृचां घृतावृधां<br>उर्वी पृथ्वी होतृवूर्ये पुरोहिते ते इद्विप्रां ईळते सुम्नमिष्टयें<br>मधु नो द्यावापृथिवी मिमिक्षतां मधुश्चतां मधुदुघे मधुव्रते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2   <br>  3   <br>  4                                                       |
| असेश्चन्ती भूरिधारे पर्यस्वती घृतं दुहाते सुकृते श्रुचिव्रते<br>राजन्ती अस्य भुवनस्य रोदसी अस्मे रेतः सिञ्चतं यन्मनुर्हितम्<br>यो वामृजवे क्रमणाय रोदसी मर्तो द्दाशं धिषणे स साधित<br>प्र प्रजाभिर्जायते धर्मण्स्पिरं युवोः सिक्ता विषुरूपाणि सन्नेता<br>घृतेन द्यावापृथिवी अभीवृते घृत्श्रियां घृत्पृचां घृतावृधां<br>उर्वी पृथ्वी होतृवूर्ये पुरोहिते ते इद्विप्रां ईळते सुम्नमिष्टयें<br>मधु नो द्यावापृथिवी मिमिक्षतां मधुश्चतां मधुदुघे मधुव्रते<br>दधाने यज्ञं द्रविणं च देवता मिह श्रवो वाजमस्मे सुवीर्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2   <br>  2   <br>  3                                                       |
| असंश्वन्ती भूरिधारे पर्यस्वती घृतं दुहाते सुकृते शुचिव्रते<br>राजन्ती अस्य भुवनस्य रोदसी अस्मे रेतः सिञ्चतं यन्मनुर्हितम्<br>यो वामृजवे क्रमणाय रोदसी मर्तो द्दाशं धिषणे स साधित<br>प्र प्रजाभिर्जायते धर्मण्स्पिरं युवोः सिक्ता विषुरूपाणि सर्व्रता<br>घृतेन द्यावापृथिवी अभीवृते घृत्श्रियां घृत्पृचां घृतावृधां<br>उर्वी पृथ्वी होतृवूर्ये पुरोहिते ते इद्विप्रा ईळते सुम्नमिष्टयें<br>मधु नो द्यावापृथिवी मिमिक्षतां मधुश्चतां मधुदुघे मधुव्रते<br>दधाने यज्ञं द्रविणं च देवता मिह श्रवो वाजमस्मे सुवीर्यम्<br>ऊर्जं नो द्यौश्च पृथिवी च पिन्वतां पिता माता विश्वविदां सुदंससा                                                                                                                                                                                                             | 2   <br>  3   <br>  4   <br>  5                                             |
| असंश्वन्ती भूरिधारे पर्यस्वती घृतं दुहाते सुकृते शुचिव्रते<br>राजन्ती अस्य भुवनस्य रोदसी अस्मे रेतः सिञ्चतं यन्मनुर्हितम्<br>यो वामृजवे क्रमणाय रोदसी मर्तो द्दाशं धिषणे स साधित<br>प्र प्रजाभिर्जायते धर्मण्रस्पिरं युवोः सिक्ता विषुरूपाणि सत्रता<br>घृतेन द्यावापृथिवी अभीवृते घृत्शियां घृत्पृचां घृतावृधां<br>उर्वी पृथ्वी होतृवूर्ये पुरोहिते ते इद्विप्रां ईळते सुम्नमिष्टयें<br>मधुं नो द्यावापृथिवी मिमिक्षतां मधुश्चृतां मधुदुघे मधुव्रते<br>दधाने यृज्ञं द्रविणं च देवता मिह श्रवो वाजमस्मे सुवीर्यम्<br>ऊर्जं नो द्यौश्च पृथिवी च पिन्वतां पिता माता विश्वविदां सुदंससा<br>संरराणे रोदसी विश्वशंभुवा सुनि वाजं रियम्समे सिमन्वताम्                                                                                                                                                 | 2   <br>  3   <br>  4   <br>  5   <br>  6                                   |
| असंश्वन्ती भूरिधारे पर्यस्वती घृतं दुहाते सुकृते शृचिव्रते राजन्ती अस्य भुवनस्य रोदसी अस्मे रेतः सिञ्चतं यन्मनुहितम् यो वामृजवे क्रमणाय रोदसी मर्तो द्दाशं धिषणे स साधित प्र प्रजाभिर्जायते धर्मण्स्पिरं युवोः सिक्ता विषुरूपाणि सन्नता घृतेन द्यावापृथिवी अभीवृते घृतिश्रयां घृतपृचां घृतावृधां उर्वी पृथ्वी होत्वूयें पुरोहिते ते इद्विप्रां ईळते सुम्निम्प्टयें मधुं नो द्यावापृथिवी मिमिक्षतां मधुश्चतां मधुदुघे मधुव्रते दधाने यज्ञं द्रविणं च देवता मिह् श्रवो वाजम्स्मे सुवीर्यम् ऊर्जं नो द्यौश्च पृथिवी च पिन्वतां पिता माता विश्वविदां सुदंससा संर्राणे रोदसी विश्वशंभवा स्तिं वाजं रियम्स्मे सिमन्वताम्                                                                                                                                                                             | 2   <br>  3   <br>  4   <br>  5   <br>  6   <br>(म.6, अनु.6)                |
| असंश्वन्ती भूरिधारे पर्यस्वती घृतं दुहाते सुकृते शुचिव्रते<br>राजन्ती अस्य भुवनस्य रोदसी अस्मे रेतः सिञ्चतं यन्मनुर्हितम्<br>यो वामृजवे क्रमणाय रोदसी मर्तो द्दाशं धिषणे स साधित<br>प्र प्रजाभिर्जायते धर्मण्रस्पिरं युवोः सिक्ता विषुरूपाणि सत्रता<br>घृतेन द्यावापृथिवी अभीवृते घृत्शियां घृत्पृचां घृतावृधां<br>उर्वी पृथ्वी होतृवूर्ये पुरोहिते ते इद्विप्रां ईळते सुम्नमिष्टयें<br>मधुं नो द्यावापृथिवी मिमिक्षतां मधुश्चृतां मधुदुघे मधुव्रते<br>दधाने यृज्ञं द्रविणं च देवता मिह श्रवो वाजमस्मे सुवीर्यम्<br>ऊर्जं नो द्यौश्च पृथिवी च पिन्वतां पिता माता विश्वविदां सुदंससा<br>संरराणे रोदसी विश्वशंभुवा सुनि वाजं रियम्समे सिमन्वताम्                                                                                                                                                 | 2   <br>  3   <br>  4   <br>  5   <br>  6                                   |
| असंश्वन्ती भूरिधारे पर्यस्वती घृतं दुहाते सुकृते शुचिव्रते राजन्ती अस्य भुवनस्य रोदसी अस्मे रेतः सिञ्चतं यन्मनुर्हितम् यो वामृजवे क्रमणाय रोदसी मर्तो दुदाशं धिषणे स साधित प्र प्रजाभिजायते धर्मण्स्परि युवोः सिक्ता विषुरूपाण् सत्रता घृतेन द्यावापृथिवी अभीवृते घृत्श्रियां घृत्पृचां घृतावृधां उर्वी पृथ्वी होतृवूर्ये पुरोहिते ते इद्विप्रा ईळते सुम्नमिष्टयें मधुं नो द्यावापृथिवी मिमिक्षतां मधुश्रुतां मधुदुघे मधुव्रते दधाने यज्ञं द्रविणं च देवता मिह् श्रवो वाजमस्मे सुवीर्यम् ऊर्जं नो द्यौश्च पृथिवी च पिन्वतां पिता माता विश्वविदां सुदंससा संरराणे रोदसी विश्वशंभुवा सिनं वाजं रियमस्मे सिनन्वताम् (6)  71  ऋषिः भरद्वाजः बार्हस्पत्यः छन्दः जगती 1-3, त्रिष्टुप् 4-6 उदु ष्य देवः सिवृता हिर्ण्ययां बाहू अयंस्त सर्वनाय सुक्रतुः                                                | 2   <br>  3   <br>  4   <br>  5   <br>  6   <br>(म.6, अनु.6)                |
| असंश्चन्ती भूरिधारे पर्यस्वती घृतं दुंहाते सुकृते शुचिव्रते राजन्ती अस्य भुवनस्य रोदसी अस्मे रेतः सिञ्चतं यन्मनुर्हितम् यो वामृजवे क्रमणाय रोदसी मतों दुदाशं धिषणे स साधित प्र प्रजाभिर्जायते धर्मणस्परि युवोः सिक्ता विषुरूपाणि सत्रता घृतेन द्यावापृथिवी अभीवृते घृतिश्रया घृत्पृचा घृतावृधा उर्वी पृथ्वी होतृवूर्ये पुरोहिते ते इद्विप्रा ईळते सुम्नमिष्टये मधु नो द्यावापृथिवी मिमिक्षतां मधुश्चतो मधुदुघे मधुव्रते दधीने यज्ञं द्रविणं च देवता मिह श्रवो वाजमस्मे सुवीर्यम् ऊर्जं नो द्यौश्च पृथिवी च पिन्वतां पिता माता विश्वविदा सुदंससा संरराणे रोदेसी विश्वशंभवा सुनि वाजं रियमस्मे सिमन्वताम् (6)  71  ऋषिः भरद्वाजः बार्हस्पत्यः छन्दः जगती 1-3, त्रिष्टुप् 4-6  उदु ष्य देवः सिवता हिर्ण्यया बाहू अयंस्त सर्वनाय सुक्रतुः घृतेन पाणी अभि प्रष्णुते मुखो युवा सुदक्षो रजसो विधर्मणि | 2   <br>  3   <br>  4   <br>  5   <br>  6   <br>(म.6, अनु.6)                |
| असंश्वन्ती भूरिधारे पर्यस्वती घृतं दुहाते सुकृते शुचिव्रते राजन्ती अस्य भुवनस्य रोदसी अस्मे रेतः सिञ्चतं यन्मनुर्हितम् यो वामृजवे क्रमणाय रोदसी मर्तो दुदाशं धिषणे स साधित प्र प्रजाभिजायते धर्मण्स्परि युवोः सिक्ता विषुरूपाण् सत्रता घृतेन द्यावापृथिवी अभीवृते घृत्श्रियां घृत्पृचां घृतावृधां उर्वी पृथ्वी होतृवूर्ये पुरोहिते ते इद्विप्रा ईळते सुम्नमिष्टयें मधुं नो द्यावापृथिवी मिमिक्षतां मधुश्रुतां मधुदुघे मधुव्रते दधाने यज्ञं द्रविणं च देवता मिह् श्रवो वाजमस्मे सुवीर्यम् ऊर्जं नो द्यौश्च पृथिवी च पिन्वतां पिता माता विश्वविदां सुदंससा संरराणे रोदसी विश्वशंभुवा सिनं वाजं रियमस्मे सिनन्वताम् (6)  71  ऋषिः भरद्वाजः बार्हस्पत्यः छन्दः जगती 1-3, त्रिष्टुप् 4-6 उदु ष्य देवः सिवृता हिर्ण्ययां बाहू अयंस्त सर्वनाय सुक्रतुः                                                | 2   <br>  3   <br>  4   <br>  5   <br>  6   <br>(म.6, अनु.6)<br>देवता सविता |

|        | अदेब्धेभिः सवितः पायुभिष्ट्वं शिव                                               | भिर्द्य परि पाहि नो गर्यम्        |      | 1               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|-----------------|
|        | हिरेण्यजिह्वः सुविताय नव्यसे रक्ष                                               | ा माकिनों अधशंस ईशत               | 3    | 3               |
|        | उदु ष्य देवः संविता दमूना हिर्रण                                                | यपाणिः प्रतिदोषमस्थात्            |      | 1               |
|        | अयोहनुर्यज्तो मन्द्रजिह्न आ दाश्                                                |                                   | 4    | 4               |
|        | उर्दू अयाँ उपवृक्तेव बाहू हिर्ण्यय                                              | =                                 |      | 1               |
|        | दिवो रोहांस्यरुहत्पृथिव्या अरीरम                                                | ात <u>्प</u> तयुत्कञ्चिदभ्वेम्    | 4    | 5               |
|        | वाममुद्य संवितर्वाममु श्वो दिवेदि                                               | वे वामम्स्मभ्यं सावीः             |      | 1               |
|        | वामस्य हि क्षयेस्य देव भूरेर्या रि                                              |                                   | (    | 6               |
| (5)    |                                                                                 | 72                                |      | (म.6, अनु.6)    |
| ऋषिः   | मरद्वाजः बार्हस्पत्यः                                                           | <br>छन्दः त्रिष्टुप्              | दे   | वता इन्द्रासोमौ |
|        | इन्द्रीसोमा महि तद्वां महित्वं युवं                                             | महानि प्रथमानि चक्रथः             |      | 1               |
|        | युवं सूर्यं विविदर्थुर्युवं स्वर्धविश्वा                                        | •                                 | -    | '<br>1 ∥        |
|        | इन्द्रीसोमा वासर्यथ उषासुमृत्सूर्यं                                             |                                   | " -  |                 |
|        | उपु द्यां स्कम्भथुः स्कम्भनेनाप्रथर                                             |                                   | 1    | 2               |
|        | इन्द्रोसोमावहिमुपः परिष्ठां हुथो वृ                                             | •                                 |      | - "             |
|        | प्राणींस्यैरयतं नुदीनामा समुद्राणि                                              | •                                 | 3    | 3               |
|        | इन्द्रासोमा पुक्रमामास्वन्तर्नि गवा                                             | <u> </u>                          |      | [               |
|        |                                                                                 |                                   | 4    | 4               |
|        | इन्द्रौसोमा युवमुङ्ग तरुत्रमपत्यसा                                              |                                   |      | 1               |
|        | युवं शुष्मं नयी चर्षणिभ्यः सं विद                                               | त्र्यथुः पृत <u>न</u> ाषाहमपुग्रा |      | 5               |
| (3)    |                                                                                 | 73                                |      | (म.6, अनु.6)    |
| ऋषिः १ | भरद्वाजः बार्हस्पत्यः                                                           | छन्दः त्रिष्टुप्                  | -    | देवता बृहस्पतिः |
|        | यो अद्विभित्प्रेथमुजा ऋतावा बृह्                                                |                                   |      | 1               |
|        | द्विबर्हज्मा प्राधर्मसत्पृता नु आ र                                             |                                   | )] · | 1 ∥             |
|        | जनीय चिद्य ईवेत उ लोकं बृहुस                                                    | <b>4</b> –                        | 11 - | _ ((            |
|        | भ्राच । पुर्व ३५८ ७ छुनि भृ <u>ष्ट</u> स<br>भ्रन्वृत्राणि वि पुरो दर्दरीति जयुञ | 3(                                |      | • II            |
|        | <u> -</u>                                                                       | <u> </u>                          | 11 2 | 2               |
|        | बृहस्पितः समजयद्वसूनि महो व्रज                                                  |                                   | n    | 1               |
|        | अपः सिषासन्तस्वर्ररप्रतीतो बृहस्य                                               | गतिहन्त्यामत्रम्कः                | 3    | 3               |

| (4)               | /4                                                                | (म.6, अनु.6)                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ऋषिः '            | भरद्वाजः बार्हस्पत्यः छन्दः त्रिष्टुप्                            | देवता सोमारुद्रौ                             |
|                   | सोमोरुद्रा धारयेथामसुर्यंर् प्र वीमि्ष्टयोऽरीमश्रुवन्तु           | 1                                            |
|                   | दमेदमे सप्त रत्ना दर्धाना शं नो भूतं द्विपदे शं चतुष्पदे          | 1                                            |
|                   | सोमारुद्रा वि वृहतुं विषूचीममीवा या नो गर्यमाविवेश                | 1                                            |
|                   | आरे बधिथां निर्ऋतिं पराचैरस्मे भुद्रा सौश्रवसानि सन्तु            | 2                                            |
|                   | सोमोरुद्रा युवमेतान्यस्मे विश्वो तुनूषु भेषुजानि धत्तम्           | 1                                            |
|                   | अर्व स्यतं मुञ्चतं यन्नो अस्ति तनूषु बद्धं कृतमेनो अस्मत्         | 3                                            |
|                   | तिग्मायुधौ तिग्महेती सुशेवौ सोमोरुद्राविह सु मृेळतं नः            | 1                                            |
|                   | प्र नो' मुञ्चतुं वर्रुणस्य पाशाद्गोपायतं नः सुमन्स्यमाना          | 4                                            |
| (19)              | 75                                                                | (म.6, अनु.6)                                 |
| ऋषिः              | पायुः भारद्वाजः छन्दः त्रिष्टुप् 1-5,7-9,11,14,18, जगती 6,10, अ   | ननुष्टुप् 12-13,15-16,19 <b>,</b>            |
| पङ्कि             | हः 17 देवता वर्म 1, धनुः 2, ज्या 3, आर्ली 4, इषुधिः 5, सारथिरश्मय | : <b>6,</b> अश्वाः <b>7</b> , रथः <b>8</b> , |
| रथगोप             | गाः 9, ब्राह्मण-पितृ-सोम-द्यावापृथिवी-पूषणः 10, इषवः 11-12,15-16, | प्रतोदः 13, हस्तघः 14,                       |
|                   | युद्धभूमि-कवच-ब्रह्मणस्पत्यदितयः 17, वर्म-सोम-वरुणाः 18, देव      | त्रब्रह्माणि 19                              |
|                   | जीमूर्तस्येव भवति प्रतीकं यद्वर्मी याति समदीमुपस्थे               | 1                                            |
|                   | अर्नाविद्धया तुन्वी जय त्वं स त्वा वर्मणो महिमा पिपर्तु           | 1                                            |
|                   | धन्वेना गा धन्वेनाजिं जेयेम् धन्वेना तीव्राः समदौ जयेम            | 1                                            |
|                   | धनुः शत्रोरपकामं कृणोति धन्वना सर्वाः प्रदिशो जयेम                | 2                                            |
|                   | वृक्ष्यन्तीवेदा गेनीगन्ति कणी प्रियं सखीयं परिषस्वजाना            | 1                                            |
|                   | योषेव शिङ्क्ते वितृताधि धन्वुङ्या इयं समेने पारयेन्ती             | 3                                            |
|                   | ते आचरेन्ती समेनेव योषो मातेवे पुत्रं बिभृतामुपस्थे               | 1                                            |
|                   | अपु शत्रून्विध्यतां संविदाने आर्ली इमे विष्फुरन्ती अमित्रीन्      | 4                                            |
|                   | ब <u>ह्</u> बीनां पिता बहुरस्य पुत्रश्चिश्चा कृणोति समेनावगत्ये   | 1                                            |
|                   | इषुधिः सङ्काः पृतेनाश्च सर्वाः पृष्ठे निर्नद्धो जयित् प्रसूतः     | 5                                            |
| ए <u>थे</u> तिष्ट | र्षत्रयति वाजिनीः पुरो यत्रयत्र कामयेते सुषार्थिः                 |                                              |
| <u>अ</u> भीशू     | नां मिहमानं पनायत् मनेः पृश्चादनुं यच्छन्ति रुश्मयः               | 6                                            |
| <u>न</u> ीव्रान्घ | ोषांन्क्रण्वते वृषंपाण्योऽश्वा रथेभिः सुह वाजयन्तः                |                                              |

अभीशूनां मिह्मानं पनायत् मनः पृश्चादनु यच्छन्ति र्श्मयः ॥ 6 ॥
तीव्रान्धोषान्कृण्वते वृषपाण्योऽश्वा रथेभिः सह वाजयन्तः ॥ ७ ॥
अवक्रामन्तः प्रपदैर्मित्रान् क्षिणन्ति शत्रूरनेपव्ययन्तः ॥ ७ ॥
रथ्वाहेनं हिवरेस्य नाम् यत्रायुधं निहितमस्य वर्म ॥ १ ॥
तत्रा रथमुपं श्ग्मं सदेम विश्वाहां व्यं सुमन्स्यमानाः ॥ १ ॥
स्वादुषंसदेः पितरो वयोधाः कृच्छ्रेश्रितः शक्तीवन्तो गभीराः ॥ १ ॥
चित्रसेना इषुंबला अमृधाः स्तोवीरा उरवो व्रातसाहाः ॥ १ ॥

| ब्राह्मणासुः पितेरुः सोम्यासः शिवे नो द्यावीपृथिवी अनेहसा                                  |    |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--|
| पूषा नेः पातु दुरितार्हतावृधो रक्षा माकिर्नो अघशंस ईशत                                     |    | 10 |  |
| सुपुर्णं वेस्ते मृगो अस्या दन्तो गोभिः संनद्धा पतित् प्रसूता                               |    |    |  |
| यत्रा नरः सं च वि च द्रवन्ति तत्रास्मभ्यमिषेवः शर्मं यंसन्                                 |    | 11 |  |
| ऋजीते परि वृङ्धि नोऽश्मी भवतु नस्तुनूः। सोमो अधि ब्रवीतु नोऽदितिः शर्मी यच्छत्             | Ţ∥ | 12 |  |
| आ जेङ्घन्ति सान्वेषां जुघनाँ उपे जिघ्नते । अश्वीजिन प्रचेतिसोऽश्वीन्त्समत्सु चोदय          |    | 13 |  |
| अहिरिव भोगैः पर्येति बाहुं ज्यायो हेतिं परिबार्धमानः                                       |    |    |  |
| हुस्तुध्नो विश्वा वयुनानि विद्वान्युमान्युमांसुं परि पातु विश्वतः                          |    | 14 |  |
| आलक्ति या रुरुशीष्णर्यथो यस्या अयो मुखेम् । इदं पुर्जन्यरेतस् इष्वै देव्यै बृहन्नर्मः      |    | 15 |  |
| अवसृष्टा परो पत् शरेव्ये ब्रह्मसंशिते । गच्छामित्रान्प्र पद्यस्व मामीषां कं चुनोच्छिषः     |    | 16 |  |
| यत्रे बाणाः संपतेन्ति कुमारा विशिखाईव                                                      |    |    |  |
| तत्रो नो ब्रह्मणस्पित्रिरिदितिः शर्मी यच्छतु विश्वाहा शर्मी यच्छतु                         |    | 17 |  |
| मर्माणि ते वर्मणा छादयामि सोमेस्त्वा राजामृतेनानुं वस्ताम्                                 |    |    |  |
| उरोर्वरीयो वर्रणस्ते कृणोतु जयन्तुं त्वानुं देवा मदन्तु                                    |    | 18 |  |
| यो नुः स्वो अरेणो यश्च निष्ट्यो जिघांसिति । देवास्तं सर्वे धूर्वन्तु ब्रह्म वर्म ममान्तरम् |    | 19 |  |
| । इति षष्ठं मण्डलं समाप्तम् ।                                                              |    |    |  |